### VIDYALANKAR SERIES

30

# JAI PARAJAYA

विद्यालंकार-आर्यभाषा-ग्रंथमाला ( ग्रंथ दूसरा )

# जय-पराजय

(उपन्यास)

90 BK

- अनुवादक -कविराज विद्याधर विद्यालंकार

पुस्तक मिलनेका पता डाक्टर सत्यकाम वर्मा
३७/६ राजेन्द्रनगर,
डाक:-नई दिह्नी ५

दाम-४) चार रुपये

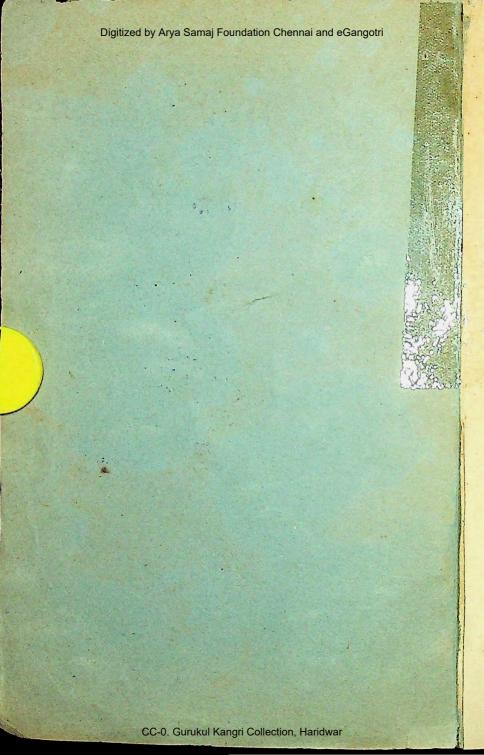

न्त्रिकृत्वायरक्त्वकृतायन् इन्तिन्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रम् ।

जय-पराजय

जेन त्रास्टिन के सर्वोत्तम उपन्यास 'प्राइड एएड प्रेज्डिस' का हिन्दी रूप विश्वास्थरिकः ताः २६-८-६१ राखीपूर्वम

डा॰ धर्मानन्द केशरवानी स्मृति संग्रह 04782

> त्रवादक विद्याधर विद्यालिकार पुस्तकालय पुस्तकालय

60,VID-J 04762

शारदा प्रकाशन

३७/६, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-५

DK 80/01

मूल्य: पाँच रूप ये प्रथम संस्करण: मई, १६४६ त्रावरण: नरेन्द्र श्री वास्त व प्रकाशक: शार दा प्रकाश न ३७/६, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली मुद्रक: साधन प्रिंटरी, हैदराबाद



उन सब माताओंको यह ग्रन्थ साद्र समर्पित है जो कि अपनी सन्तानोंकी मंगल कामनाके लिये उन्हें विवाहके पुनीत सूत्रमें बांधकर अपने जीवनको सम्पूर्ण-सफल मानती हैं और वरवधुको ग्रसन्न रखनेकी सदा चेष्टा करती हैं।

-- श्री विद्याधर विद्यालंकार

# पुस्तक परिचय

आज हमें " विद्यालंकार-आर्यभाषा-ग्रंथमाला " का दूसरा ग्रंथ " जय-पराजय " प्रकाशित करते हुए बड़ा हर्ष होता है । मूलग्रंथ का नाम ( Pride and Prejudice ) प्राइड एण्ड प्रैजुडिस " है जिसे कुमारी जेन आस्टन ( Jane Austen ) ने लिखा था ।

#### - जेन आस्टनका जीवन -

दक्षिणी इंग्लैण्ड में हैम्पशायर के स्टीवैन्टन गांव में जेन आस्टन १६ नवंवर ( दिसम्वर—दूसरे लेखक ) १७७५ ईस्वी सन को उत्पन्न हुई थी। उसके पिता रैवरैण्ड जार्ज आस्टन इसी गांव में रैक्टर ( धर्मगुरु ) थे। उसकी माता कैसेण्डा ले थी जो आंक्सफोर्ड के बैलियोल में ५० वर्ष से मास्टर थी। यह भी सूखे व्यंग करने में प्रसिद्ध थी। सात संतानों में से जेन आस्टन सबसे छोटी सन्तान थी। इस बालिकाने न तो सारी आयु विवाह ही किया. न घरही छोड़कर बाहर निकली। कभी यात्रा के लिये गई भी तो बाथ को। आरंभ के १६ वर्ष तो उसने गांव में रैक्टरी ( गुरुकुल ) में रहकर ही शिक्षादीक्षा ली। यहीं पर उसने अपने

(2)

परिवार की जीविकार्थ छोटी आयुमें ही लिखना आरंभ किया था। १८०१ में आस्टन को वाथ जाना पड़ा। १८०५ में सौथन्पटन और १८०९ में चौटन में जो आलटन के समीप हैम्पशायर में था, जाना पड़ा। वहां जेन आस्टन १८१७ ईस्वी तक रही। उसकी मृत्यु विनचैस्टर में १८ जुलाई १८१७ सन में हुई। वह वहां के गिर्जे में दबाई गई और वहीं पर उसकी स्मृतिमें एक खिडकी बना दी गई।

अपने जीवन में मिस आस्टन ने पर्याप्त लिखा। परंतु उसने अपनी लेखनकला को गृहकार्यों में कभी विद्मा लिखा। वह स्वयं गृहकार्यों में वैसी ही हिच रखती थी जैसी कि लेखनकला में। वह सीने पिरोने में वडी कुशल थी। घरको स्वच्छ सुन्दर सजाकर रखने में वडी दक्ष थी। लिखने पढ़ने में उसे बडी हिच थी। उसके दिन बडे नियमित, निविद्म तथा ज्ञान्त—एकान्त में गुजरते थे। उसके चारों ओर की स्थिति मर्यादित थी क्योंकि वह एक छोटे से गांव में घिरी हुई थी। तो भी वह अपने चारों ओर रहने वाले नरनारियों के चरित्रों स्वभावों तथा घटने वाली विविध घटनाओं को वडी सुक्ष्म तथा आलोचनात्मक दृष्टिसे देखती तथा उनपर मनन करती थी। अपने गृढ निरीक्षण और गहरे अध्ययन से संचित किये हुए अपने ज्ञान को, कल्पनाओं को तथा भावों को अपने लिखे हुए उपन्यासों में ऐसा उतारती थी कि अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए अन्य उपन्यासकारों में से अन्य किसीने भी इससे अधिक सजीव तथा यथार्थ वर्णन अपनी पुस्तकों में नहीं उतारा है।

जेन आस्टन का सर्वोत्तम उपन्यास "प्राइड एण्ड प्रेजुडिस है। यह अक्तूबर १७९६ से अगस्त १७९७ ईस्वी के बीच लिखा गया था। परन्तु अन्धे प्रकाशकोंने इसे १८१३ सन तक प्रकाशित ही नहीं किया। दो वर्ष बाद १७९७-१७९८ ई. में उसने "सैन्स एण्ड सैन्सिबिलिटी" लिखा। मिस आस्टन को इन उपन्यासों के प्रकाशन को प्रकाशक न मिल सके। "नार्थंडर एबे" जोकि १७९८ सन में लिखा गया था, उसने तो इसे बहुत ही निरुत्साहित कर दिया था। क्योंकि उसके बाद १७९८ से १८०९ तक उसने वाटसन के कथनानुसार कुछ विशेष नहीं लिखा था। उसकी

(3)

अन्य तीन पुस्तकें– '' मैन्स फील्ड पार्क, '' '' एम्मा '' और '' पर्सृएशन ' १८११ और १८१६ के बीच में लिखी गईं थीं ।

उत्तम समालोचकों ने यह प्रायः सर्व-सम्मित से स्वीकार किया है कि उसके पास कभी कोई बाहरका प्रभाव नहीं जा सका था। अन्य कोई भी उपन्यास-लेखक इतना अधिक अपने आपमें निमग्न नहीं रहता था जितना कि कुमारी आस्टन रहती थी। वह जब लिखने बैटती थी तो उस के पास कोई भी गृहकार्य, गांवकी घटना अथवा अन्य चित्तार्पक विषय, विघ्न न डाल सकते थे। वह जीवनके छोटे २ भावों—प्रेम, वियोग आदि विविध मानसिक भावों में तथा परिवर्त्तनोंमें बडा मनोयोग देती थी। उसकी दृष्टि बडी सूक्ष्म तथा व्यंगमिश्रित थी। परन्तु जीवनके तथ्योंको वर्णन करते समय वह व्यर्थमें किसी पर व्यंग या कटाक्ष न करती थी। वह चरित्र या कथाका वर्णन करते समय उचित, लिलत तथा प्रसाद गुण विशिष्ट ऐसी सुन्दर भाषाका प्रवाह बहाती थी कि उसकी भाषा के भाव सबको सुगमतासे समझमें आ जाते थे।

बहुत कालके बाद कुमारी आस्टनकी धीरे २ लोकमें प्रसिद्धि हुई। आधुनिक युगमें तो उसके लिखे हुए उपन्यासों को पढना उसकालकी संस्कृति तथा सभ्यताके ज्ञानके लिये परभ आवश्यक माना गया है। अब तो अंग्रेजीभाषा की एक उत्तम लेखिकाके रूपमें उसे सर्व सम्मित से स्वीकार कर लिया गया है। चाहे उसका नाम देरमें ही लोगोंके मुख पर चढा हो तो भी कुमारी आस्टनकी बुद्धि तथा प्रतिभा की उसके उत्तम प्रशंसकोंने सदा ही प्रशंसा की है। कालरिज, टैनिसन, मैकाले, स्काट, सिडनी, स्मिथ, डिसरैली, आर्कविशप, व्हाटले ये सब उसके सदा ही प्रशंसक रहे हैं। अन्तिम महाशय तो उसको जगत्के सामने लानेमें अग्रसर माने गये हैं, मैकाले ने कुमारी आस्टनकी प्रतिभाकी बहुत प्रशंसा की है। उसने तो कुमारीका लिखा हुआ '' मैन्स फील्डपार्क '' उपन्यास सर्वोत्तम माना है। डिसरैली ने '' प्राइड एण्ड प्रैजुडिस ( जय पराजय ) १७ बार पढा था। स्काट ने उसके विषयमें कहा था '' इस नवयुवती में साधारण जनताके सामान्य जीवनोंके विविध उलझे हुए भावों तथा चरित्रोंको वर्णन

(8)

करनेकी ऐसी असाधारण प्रतिभा और क्षमता है कि मैं उससे चिकत रह गया हूं। क्योंकि मुझे अन्यत्र किसी लेखक में वह दिखलाई नहीं पडती।

#### -- चरित्र चित्रण --

पाठक गण ! 'जय-पराजय' में जेन आस्टन ने जिन पात्रोंका वर्णन किया है वे बहुत अधिक नहीं हैं। बेनट परिवारके सातों प्राणी, मिस्टर बिंगले, मि॰ डारसी, तथा मि॰ कालिन्स या उनके सम्बन्धी ही मुख्य हैं। मिसिज बेनटका अपनी पुत्रियोंके विवाहार्थ उचित तथा अनुचित ढंगसे यत्न करना, मि॰ बेनटकी तटस्थता, जेनका प्रेमी स्वभाव, एलिजाबेथकी सतर्कता तथा पक्षपात, लीडिया की उच्छृंखलता, विगलेकी पराधीनता, डारसीका महा अभिमानी स्वभाव तथा कैथराईनकी व्यर्थकी अकडफूं ये सब भाव इतने अच्छे ढंगसे चित्रित हुए हैं कि पढते ही बनता है। उस समय इंग्लैण्ड के गांवोंमें क्या २ होता था इससे कुछ झलक मिल सकेगी।

इस उपन्यास को हमें दूसरीवार अनुवाद करना पड़ा वयों कि एक प्रकाशक महोदयने हमारी प्रथम अनुवाद की पुस्तक न तो पूरी छापी ही, न वापिसही की। इस कथा में अभिमानी डारसीकी और विकमकी झूठी पक्ष-पातिनी एलिजाबेथकी अन्तको पराजय हुई है इसी लिये इसका नाम "जय पराजय" हमने रखा है। हमें आशा है पाठक इसे पढ़कर प्रसन्न होंगे। साथ ही हमारे देशकी कुभारियें तथा नारियें भी इसको पढ़कर अपनी प्रतिभाको जगायेंगी और उत्तमोत्तम साहित्यकी रचना करके राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा करने में अग्रसर होंगी।

निवेदक,

## विद्याधर विद्यालंकार

प्राध्यापक राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चारमीनार, हैदराबाद -दक्षिण

बुद्धजयन्ती २४ मई १९५६ ई०

# जय-पराजय

-D:-X-

### प्रथम परिच्छेद

इस बातको सब लोग मानते हैं कि अकेले आदमीको, जिसके पास रुपया हो, एक भार्याकी आवश्यकता होती है।

उस मनुष्यके भाव चाहे कुछभी हों,चाहे किसी स्थानमें जाकर वह ठहरे, परन्तु वहाँ के रहनेवाले यही समझते हैं कि हमारी किसी-न-किसी लडकीसे इसका विवाह अवश्य होगा।

''मेरे प्यारे मिस्टर बेनट'' उसकी स्त्रीने एक दिन कहा, ''नींदरफिल्ड पार्क आखिर किराएपर उठहीं गया। तुमने सुना।

मि. बेनट ने उत्तर दिया—''मैंने नहीं सुना"।

स्त्री फिर बोली-''हां हां, मैं जो कहती हूं, अभी मिसेज लांग आई थी और सब हाल बता गई है।

मि. बेनटने कुछ उत्तर न दिया।

उसकी स्त्री अधीर होकर वोली, 'क्या तुम नहीं जानना चाहते कि किसने लिया है ?''

''तुम कहना चाहती हो, तो कह डालो, मुझे सुननेमें कुछ आपांत्त नहीं है।''

यह इशारा काफी था, वह बोली-'मेरे प्यारे ? मिसेज लांगने मुझे बताया है कि एक उत्तरीय इंग्लेंडके बहुतही धनवान युवा मनुष्यने किराएपर लिया है। वह नौपिहिया गाड़ीमें जिसमें चार घोडे जुते थे, बैठकर सोमवारके दिन कोठी देखने आया था, और उसे वह कोठी इतनी अच्छी लगी कि तुरन्तही मिस्टर मारिससे सब निर्णय करके किराएपर लेली। माईकल मसके पहले वह उसमें आजायगा, और उसके नौकर इस सताहके अन्ततकही मकानमें आजोयंगे।'

'उसका नाम क्या है ? '

'बिंगले।'

'विवाहित है या अविवाहित ? '

'अविवाहित, मेरे प्यारे ? अकेला आदमी चार-पाच हजार पौण्डकी वार्षिक आय। हमारी लड़िक्योंके लिए कैसी अच्छी बात है।'

'यह कैसे ? लडिकयोंसे उससे क्या प्रयोजन ? '

'मेरे प्यारे बेनट ? कैसी वातें कहते हो ? मेरा विचार तो यह है कि हमारी एक लडकीसे वह विवाह करे।'

'क्या इसीलिए वह यहां आकर ठहरेगा?

'तुम कैसे भोले हो ? कदाचित् वह हमारी किसी कन्यासे प्रेम करने लगे। इसलिए जैसेही वह आए, तुम उससे मिलने जाना।'

'मुझे तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। तुम और लडिक्ये आ जा सकती हो। और उत्तम तो यह होगा कि लडिक्योंहीको भेज दें क्योंकि तुमभी पर्याप्त सुंदर हो और कदान्वित् तुम्हीं उसको अधिक सुन्दरी प्रतीत हो।'

भिरे प्यारे! तुम तो अव मुझे बनाने लगे। मुझको सुन्दरताका भाग मिला अवश्य था परंतु अव मुझमें कोई विशेष बात नहीं है। जिस स्त्रीकी पाँच लड़िक्यां बड़ी होजांय उसको अपनी सुन्दरताका ध्यान छोड़ देना चाहिये।

'ऐसी दशामें स्त्री सुन्दर नहीं रहती, तो इस विषयपर विचार करनाही वृथा है।'

'परन्तु मेरे प्यारे ! तुमको ।मि. बिंगलेसे मिलने अवश्य जाना पडेगा।' 'यह काम तो मुझसे न होगा।'

'अपनी लडकियोंका ध्यान करो, सोचो कि एकके लिए कैसा अच्छा वर

मिल सकता है। सर विलियम और लेडी ल्यूक्स उससे मिलने जावेंगे। तुमकोभी जाना पडेगा, क्योंकि यदि तुम न गये, तो हमारेलिए जाना असम्भव है

'इसमें कौनसी बात है, तुम चली जाना, मि. विंगले तुमसे मिलकर प्रसन्न हेंगि और मैं पत्र लिख दूंगा कि मेरी हार्दिक इन्छा है कि वह जिस लडकीसे चाहें विवाह करलें। यद्यपि मैं स्वयं लिजीकी सिफारिश करूंगा।'

'ईश्वरके लिये ऐसा न करना। लिजी औरोंसे अच्छी नहीं है। मै शपथ खाकर कह सकती हूं कि लिजी जेनसे सुन्दरतामें आधीभी नहीं है, और हंस-मुख होनेमें लीडियासे कहीं कम है, परंतु तुम सदासे लिजीकोही अच्छा कहते हो। '

'सच तो यह है कि कोई लडकीभी अच्छी नहीं। सब मूर्ख और अपढ हैं। केबल लिजीमें थोडीसी तेजी अपनी बहनोंसे अधिक है।'

मि वेनट ! तुम अपने वश्रांको बुरा कैसे कह सकते हो । मुझको छेडने में तुमको आनन्द मिलता है। मेरे दिलकी धडकनका तुमको तनिकमी ध्यान नहीं है।

'ऐसा सोचना तुम्हारी भूल है। मुझको उसका बहुत ध्यान है। विस वर्षसे घडकनही सुनता आ रहा हूं।'

'तुम नहीं समझते कि मैं कितना कष्ट उठा रही हूं।

'मुझको विश्वास है कि तुम चार हजार पौंड वार्षिक आयवाले बहुतसे युवकोंको देखनेके लिए जीवित रहोगी।'

'बीसियों आवें तो हमको क्या, जब तुम उनके पास जाओगेही नहीं।' 'मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि यदि वीस आयेंगे तो मैं सबके पास जाऊंगा।' 8

### २ य परिच्छेद

### द्वितीय परिच्छेद

मिस्टर बेनट एक अद्भुत गुणोंका मिश्रण था। वह कभी चुभती हुई बातें करता था, कभी चुप रहता था। तेईस वर्ष साथ रहनेके अनन्तर भी उसकी स्त्री कमसमझ, बहुत कम पढी हुई और क्रोधी स्वभावकी थी। जब उसकी किसी बातमें निराशा होती थी, तो वह समझती थी कि मुझको हृदयकी धडकन हो रही है। उसके जीवनका उद्देश्य लडिकयोंका विवाह कर देना था और जीवनका मुख चार घरोंमें जाकर गप-शप लडाना था।

मि. बेनट मि. बिंगलेसे मिलने सबसे पहले पहुंचे। उसने पहलेही से जानेका विचार कर लिया था। परन्तु अपनी स्त्रीको अन्ततक यही विश्वास दिलाता रहा कि वह न जायगा। यहांतक कि मिल आनेके अनन्तर, सन्ध्यातक स्त्रीको इस भेटकी खबर न थी। निम्नलिखित प्रकारसे यह बात खुटी।

अपनी दूसरी कन्याको एक टोपी ठींक करते देखकर वह बोला, 'मुझको पूर्ण विश्वास है कि बिंगलेको यह टोपी पसन्द आवेगी।'

'मांने क्रोधित होकर कहा, मि. बिंगलेकी पसन्दसे हमको क्या, जब हम मि. बिंगलेसे मिलेंगेही नहीं।'

एलेजाबिथ बोली- 'मामा, तुम्हारी भूल है। भोजोंमें तो भेंट अवस्य होगी। और मिसिज लांगने बचन दिया है कि वह हमारा परिचय करादेगी।'

मैं मिसिज लांगकी बातोंमें विश्वास नहीं करती। उसकी स्वयं दो भान-जियां है। वह नडी स्वाथी और पाखण्डी स्त्री है। मैं उसको अच्छा नहीं समझती।

'मेरीभी यही सम्मित है और मैं इस बातसे खुश हूं कि तुम विंगलेसे मिलनेके लिए उसपर भरोसा नहीं करती हो। यह भि. बेनटने कहा।

मिसेज बेनटने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया। परन्तु अधीर होकर अपनी एक लडकीको डांटने लगी, 'किटी! ईश्वरके लिए खांसना बंद करो, मुझपर दया करो, मेरी धडकन बढती जाती है।' 'पिताने कहा, 'िकटीको यहभी नहीं माळ्म िक िकस समय खांसना चाहिए। िळजी. अब बाल (नाच) कब होगा?'

'कलके पन्द्रहवें दिन।

'मांने चिल्लाकर कहा- 'मिसेज लांग उसके एकही दिन पहले आवेगी इसलिये अब परिचय होना असम्भव हो गया। क्योंकि स्वयं उसका परिचय उस समयतक बिंगलेसे न हुआ होगा।'

'तो मेरी प्यारी! तुम अपनी सखीसे बाज़ी मार सकती हो, और तुम विंगलेसे उसका परिचय कराना।'

'असम्भव, मि. बेनट असम्भव। जब हम स्वयंही पारीचित न होंगे, तब तुम क्यों मुझको इतना छेडते हो। '

'में तुम्हारी सम्मितिका आदर करता हूं, पन्द्रह दिनका परिचय बहुत थोडा है। पन्द्रह दिनमें तो यहभी पता नहीं चलता कि मनुष्य किस प्रकारका है। परन्तु यदि हमने साहस न किया, तो कोई और कर बैठेगा। मिसेज लांग और उसकी भानजियोंको भी मौका मिलना चाहिये, और यदि तुमने परिचय न कराया तो मैं करा दूंगा।'

लडिकयां पिताको ताकने लगीं। मां ने कहा- 'व्यर्थ बात, व्यर्थ बात। वह बोला, इतना चिल्लानेका क्या प्रयोजन हैं? क्या तुम परिचय करानेके नियम को व्यर्थ समझती हो ? मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, बोलो मेरी! तुम पढी लिखी हो और बहुत समझदार हो।'

मेरी कुछ समझकी वात करना चाहती थी, परन्तु उसके कुछ समझमें न आया कि क्या कहे?

पिताने कहा- ' जब तक मेरी अपने विचारोंको भाषाका रूप न दे, तब तक मि. विंगलेके विषयमें बातचीत करनी चाहिए।'

उसकी स्त्रीने कहा- 'बस, मि. बिंगलेसे तो मैं उकता गई।'

'यह सुनकर मुझे बडा दुःख हुआ। यदि यह मुझे प्रातःकाल मालूम होता तो मैं क्यों उसके पास जाता। वडा दुर्भाग्य है कि अब मेरे उसके यहां ही आनेके कारण, हमारा उसका परिचय होनेसे रुक नहीं सकता।'

#### ३ य परिच्छेद

यह सुनकर वहांपर उपा्थित सभी अचम्भेमें आगए। मिसेज वेनट तो बहुत खुश हुई और फिर बोली- 'यह तो में पहलेही समझती थी। तुम कितने अच्छे हो ? मुझको पूर्णविश्वास था कि कन्याओंका प्रेम तुमको मजबूर करेगा कि उससे परिचय करे। में कितनी प्रसन्न हूं। तुमभी वडी हंसी करनेवाले हो। प्रातःकाल हो आए और उसके विषयमें अवतक कुछ न कहा।

'मि बेनटने कहा- 'किटी, अब जितना चाहो खांसो,' यह कहकर वह अपनी पत्नीकी प्रसन्ततासे थककर कमरेसे चला गया।

जब द्वार बंद होगया तो बेनट बोली, 'लडिकियो। तुम्हारा पिता बहुत अच्छा है। किसप्रकारसे तुम उसकी कृपाका बदला दे सकती हो। अब इस अवस्थामें हम लोगोंको नये आदिमयोंसे जान-पहचान करना अच्छा नहीं लगता। परन्तु तुम्हारे लिए वह सब कुछ करनेको तत्पर है। मेरी प्यारी लीडिय मुझको पूर्ण विश्वाल है कि यद्यपि तुम सबसे छोटी हो परन्तु मि. बिंगले तुम्हारे साथ अवश्य नाचेगा।

'ओह !' लीडियाने कहा, 'मुझको इसकी कुछ चिन्ता नहीं। यद्यपि मैं सबसे छोटी हूं, परन्तु सबसे लम्बी भी हूं।

इसके अनन्तर यही बातें होती रही कि देखें विंगले कब हमारे यहां आता है और कब उसे भोजन के लिए निमंत्रण देना उचित होगा।

## तृतीय परिच्छेद

मिसेज बेनट अपनी पांचों कन्याओंकी सहायतासे भी अपने पतिसे मि. बिंगलेका कोई सन्तोषदायक वर्णन न निकार्ल्यक्षि । नानाप्रकारसे उन्होंने उससे पूछा, परन्तु उसने सबको टाल दिया। हार मानकर उनको लेडी त्युकससे ही

4

1

पूछना पडा। उसने उसकी वडी प्रशंसाकी। कहा कि सर विलियम उससे बहुत प्रसन्न हुआ है। विंगले विल्कुल युवा, अत्यन्त सुन्दर और बहुतही मला है। सबसे बडी बात तो यह है कि इतसे आदिमियोंको लेकर वह नाच में आवेगा। इससे अच्छी बात क्या होसकती थी। नाचसे अनुराग होना प्रेममें फंसनेकी पहली सीढी है। इसलिए मि. विंगलेके हृदयकी बहुत प्रशंसा होने लगी।

मिसेज बेनटने अपने पतिसे कहा-'यदि मेरी एक पुत्री नीद्रफील्डिकी स्वामिनी हो जाय, और मेरी और पुत्रियांभी अच्छे घर चली जाएं, तो मुझे संसारमें कोई इच्छा शेष न रहेगी।'

थोडे दिनके वाद बिंगले मि. बेनटके यहां आया, और पुस्तकालयमें दस मिनट बैठा। उसको आशा थी कि वह युवतियोंके ( जिनकी सुन्दरताका वर्णन वह सुन चुका था) भी दर्शन करेगा। परन्तु उसकी भेंट केवल पिताहीसे हुई। युवतियां अधिक भाग्यवान रहीं। क्योंकि उन्होंने ऊपरकी खिडकीसे उसको देखा कि वह नीला कोट पहने था और काले घोडेपर सवार था।

मोजनके लिए निमंत्रण तुरन्तही मेजा गया। और मिसिज बेनट इस चिन्तामें थी कि क्या क्या खाना पकवाया जाय कि ऐसा उत्तर आया. जिससे उसकी आशा धूलमें मिल गई। विंगलेको दूसरे दिन नगरमें जाना था, इसलिए वह निमंत्रण स्वीकार न कर सका। मिसेज बेनट यह समझ न सकी कि अभी तो नगरसे आये हैं, और अभी फिर वहां जानेका क्या प्रयोजन है? उसकों भय होने लगा कि वह यहां जमकर ने रहेगा. और इधर-उधर भागा फिरेगा। लेडी ल्यूकसने उसको शांत किया। और कहा कि वह नाचके लिये बहुतसे मित्रोंकों लेने लंडन जा रहा है। और फिर खबर फैली कि विंगले लंडनसे बारह युवातियां और सात युवकोंको लायेगा। उतनी युवातियोंका आना सुनकर कन्याओंको बडा दु:ख हुआ। परन्तु नाचके एक दिन पहले यह जानकर आनन्द हुआ कि वह केवल छः ही युवातियोंको लाया है, जिनमेंसे पांच उसकी बहने हैं, और एक

6

उसकी मौसेरी बहन है। जब पार्टी नाचके कमरेंमें आई, तो केवल पांचहीं लोग थे। मि. बिंगले, उसकी बहनें, बड़ी बहनका पति और एक कोई युवा।

भ

元

में

सुः

उ

क

आलो

की

क्यं

हुई

खुः

स्वर

खा

मि. विंगले सुन्दर और भला मनुष्य प्रतीत होता था। उसकी बहनोंकी अदासे फैरान टपकता था। उसका बहनोई मि. हर्स्ट भला आदमी प्रतीत होता था। परन्तु उसके मित्र मि. डारसीने सबका चित्त अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह सुन्दर लंबा और अच्छे कुटुम्बका था। उसके प्रवेश करते ही यह खबर फैल गई कि उसकी आय दस हजार पोंड वार्षिक है। पुरुषोंने कहा कि वह सुन्दर हं। स्त्रियोंने प्रकाशित किया कि वह मि. बिंगलेसे बहुत अधिक सुन्दर है। और सब लोग वडी देर तक उसका मुख प्रशंसासे निहारते रहे। परन्तु थोडी देरके बाद उसके स्वभावसे सबको घृणा होगई और उसकी सर्वप्यता जाती रही। क्योंकि यह पता लगा कि वह बहुत ही अभिमानी है। अपनेको सबसे बडा समझता है, और उसको प्रसन्न करना असम्भव है। उसकी सारी सम्पत्ति भी उसकी रक्षा न कर सकी! और तब तो सबने यह कहना आरम्भ किया कि वह बहुत ही भद्दा है। और विंगलेके पैरेंकी रजके बराबर भी नहीं है।

विंगलेने मुख्य २ पुरुषोंसे अपना परिचय कर लिया। वह हंस-मुख और मिलनसार था और प्रत्येक नाचमें समिमलित हुआ था उसको कोध था कि नाच बहुत जस्दी समाप्त हो गया। इसीलिए उसने प्रकाशित किया कि मैं भी एक नाच शीव्रही करूंगा। ऐसे सुन्दर गुणोंने उसको सर्ब-प्रिय बना दिया। डारसी केवल एक बार मिसेज हर्स्टके साथ और दूसरी बार मिस बिंगलेके साथ नाचा। उसने और युवातियोंसे परिचय करने में निषेध कर दिया, और इधर-उधर टहलता रहा। वह बहुत ही धमंडी और संसारमें घृणित समझा गया और सब लोगोंने यह प्रार्थना की कि वह फिर कभी यहां न आवे! मिसेज बेनट उससे बहुत क्रीधित हुई, क्योंकि उसने उसकी एक कन्याका अपमान किया था। पुरुषोंकी कमीके कारण एलेजिबथ बैटी। हुई थी और डारसी पासही खडा था। उसने डारसी और बिंगलेका यह वार्तालाप सुना।

बिंगले- 'डारसी! तुम नाचते क्यों नहीं हो? अकेले क्यों खडे हो? चलो नाचो।'

डारसी- 'में न नाचूंगा। तुम जानतेहो कि जब तक मैं अपने साथीसे भली प्रकार परिचित न होऊं, मैं नहीं नाचता। और यहां नाचना तो असम्भव है। तुम्हारी बहनें त्सरोंसे वादा कर चुकी हैं, और इस कमरेमें कोई स्त्री भी ऐसी नहीं कि जिसके संग नाचना मैं दण्ड न समझूं।'

विंगले-'मैं तो यह न कहूंगा। इतनी सुन्दर कन्यायें तो मुझको जीवनभर में नहीं दिखीं। और बहुत-सी तो अत्यन्त ही सुन्दर हैं।'

डारसी ने सब से बड़ी मिस बेनट की ओर देखते हुए कहा-, 'एक यही सुन्दर युवती है, जिसके संग तुम नाच रहे ही ?'

विंगले- 'होगा, इतनी सुन्दर युवती तो मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी बहिन तुम्हारे पीछे बैठी है। काफी सुन्दर है। मैं अपनी साथिन से कहकर उससे परिचय कराहूँ!'

डारसीने पाँछे भूमकर देखते हुए कहा- 'कौन? वह! मुझको यह आकर्पित नहीं कर सकती! और मैं इस समय उस युवतीको, जिसके संग और लोगोंने न नाचा, श्रद्धाकी दृष्टिसे नहीं देख सकता। तुम जाओ अपनी साथिन की हंसीके मजे उडाओ, मेरे संग क्यों व्यर्थ समय नष्ट कर रहे हो?'

मि. विंगलेने डारसीका कहना मान लिया। डारसी घूमने लगा, और एलेजबिथको उससे घृणा होगई। उसने यह कहानी अपने मित्रोंको सुना दी क्योंकि वह बडे मसखरे स्वभावकी थी।

संध्या अच्छी प्रकार बीत गई। सबसे वडी मिस बेनटकी बहुत प्रशंसा हुई। मि बिंगले उसके साथ दो बार नाचा। जेनको इस बातकी उतनीही खुशी थी, जितनी उसकी मांको। एलेजेबिथ जेनकी खुशीसे खुश यी। मेरी ने स्वयं सुना था की लोगोंने कहा कि वह सबसे चतुर है। कैथरीन और लीडिया कभी खाली न बैटी और नाचमें यही इनकी अभिलाषा थी। सब लोग प्रसन्न हाकर

घर लौटे । मि. बेनेट जाग रहे थे । और इस बातको जाननेके लिए बडे उत्सुक थे कि संध्या कैसे बीती । उनको आशा थी कि उनकी स्त्री निराश होकर लौटेगी। परन्तु यहां तो किस्सा ही कुछ और था। कमरेमें युसतेही उसने कहा ध्यारे बेनट! कितनी अच्छी संध्या हमने व्यतीत की । अच्छा होता तुमभी वहां होते । जेनकी बहुत प्रशंसा हुई । मि. बिंगलेने उसको बहुत मुन्दर समझा और उसके साथ दोबार नाचा। यही एक कन्या थी जिसके संग दुवारा नाचने की उसने प्रार्थनाकी । पहलेतो वह मिस त्यूकेंसके संग नाचा। यह देखकर मुझे खेद हुआ। परन्तु उसने उसको पसंद न किया। कोई भी उसको पसंद नहीं कर सकता। जेनको नाचते हुए देखकर बिंगले आकार्यंत हुआ, और फिर वह जेनके संग नाचा। फिर मिस किंगके संग नाचा। और फिर मेरिया त्यूकसके संग नाचा, और फिर दुवारा जेनके संग नाचा और फिर लिजीके संग और-।

बेनट- 'यदि उसको मेरे ऊपर दया होती, तो वह इतना न नाचता। ईश्वरके लिए अव उसके साथियोंकी चर्चा न करो। अच्छा होता कि पहले ही नाचमें उसको मोच आ जाती।

भिसेज बेनट-मेरे प्यार ! में उससे बहुत प्रसन्न हूं। वह बहुतही सुन्दर है और उसकी बहिनें बड़ी ही अच्छी है। उनके कपड़े बड़े अच्छे सिले हुए थे और भिसिज हर्स्टके गाऊनकी लेस-'

बेनटने इसे रोक कर कहा-'कपडोंका वर्णन रहने दो।'

फिर वह दूसरे विषयपर बोली और मिं डारसीकी दिल खोलकर निंदा की। अच्छा ही हुआ कि लिकी उसको पसंद न आई, क्योंकि वह बहुतही बुरा और घृणित मनुष्य है। इतना घमंड भी असहनीय होता है। इधर घूमा उधर घूमा, अपनेको न जाने क्या समझता है। साथमें नाचनेके योग्य नहीं। यदि तुम वहां होते, तो उसको दो चार सुनाते। मैं उससे घृणा करती हूं।

the provide and a state of the state of the

#### जय-पराजय

## चतुर्थं परिच्छेद

जब जेन और एलेजवेथ अकेलेमें मिलीं, तो जेन ने विंगलेकी बडी प्रशंसा की । वह ऐसा है, जैसा एक युवाको होना चाहिए, समझदार और हंसमुख । इतने अच्छे स्वभावका मनुष्य मैंने नहीं देखा ।

एलेजवेथ- 'और वह सुन्दर भी है। कोई उसमें कमी नहीं है।'

जेन- 'जब उसने मुझसे दूसरी बार नाचनेको कहा तो मैं बहुत प्रसन्न हुई। मैं इतने आदरकी आशा नहीं करती थी।'

एलेजवेथ- 'मैं तो करती थी। तुम आदरसे अचम्भेमें आ जाती हो मैं नहीं आती। यह तो सर्वथा स्वामाविक बात थी। कमरेमें तुम सब युव-तियोंसे पांच गुना मुन्दर थीं, इसलिए उसको धन्यवाद देनेकी कोई आवश्य-कता नहीं। मैं तुमको आज्ञा देती हूं कि तुम उससे प्रेम करो। तुम तो पहले बहुतसे मूखोंको पसन्द कर चुकी हो।'

जेन- 'प्यारी लिजी!'

क

हर हा

भी

झा

न

झि हीं

बह

क

-1

11

ले

One

ध

दा

ही

घर ग्य

णा

एले - 'नहीं नहीं, तुम प्रत्येकको पसन्द कर लेती हो। पुरुषों में तुमको दोष नहीं दीखता। प्रत्येक पुरुष तुमको भला प्रतीत होता है। मैंने तो कभी तुमको किसीकी बुराई करते नहीं सुना।'

जेन- 'मैं शीघ किसीकी बुराई नहीं करती, परन्तु जब कुछ कहती हूं तो अपने हृदयकी ही बात कहती हूं।'

एलें - 'यह तो मैं जानती हूं, और यहीं तो मुझको आश्चर्य है कि तुम इतनी समझदार होकर दूसरोंकी मूर्खताओं और निर्वलताओं को नहीं देख सकतीं। बनावटी मुंहफट मनुष्य तो बहुत मिलेंगे, बिना किसी प्रयोजनके प्रत्येक पुरुषकी भलाईको अच्छा करके दिखाना, और बुराईके विषयमें कुछ न कहना तुम्हारा ही काम है। मेरी समझमें तुम उसकी बहनोंको भी पसंद करती होगी। उनका स्वभाव उसका सा तो नहीं है।' जेन- कदापि नहीं । परन्तु, बातचीत करनेमें बहुतही अच्छी हैं। मिम बिंगले अपने भाईके संग रहेगी और घरकी देख-भाल करेगी और मुझको पूर्ण आज्ञा है कि वह बहुत ही अच्छी पडोसिन होगी।

एलेजबंध चुपचाप सुनती रही, परन्तु सहमत नहीं हुई। नाचमें उनका व्यवहार हृद्यको प्रसन्न करने वाला न था। अपनी बहनके स्वभाव समझनेमें अधिक तीव्र होनेके कारण और अपनी बहनका-सा सहजमें प्रसन्न होजानेवाला अपना मन न होनेके कारण उसने उन स्त्रियोंको पसंद न किया। वास्तवमें देखनेमें वे अच्छी स्त्रियां थीं। जब चाहें तो हंस-बोल भी सकतीं थीं, परन्तु बहुत ही घमण्डी और अहंकारिणी थीं। सुन्दर भी थीं, सबसे अच्छी पाठशालामें शिक्षा भी पाई थी। बीस हजार पाऊंडकी सम्पात्त भी पास थी। व्यय भी अपनी सामर्थ्यसे अधिक करती थीं। और बड़े बड़े लोगोंसे मिलती भी थीं। इन कारणोंसे वह अपनेको वड़ा और दूसरेको घृणित समझती थीं। उनको प्रत्येक समय यह ध्यान रहता था कि हम बहुत ही ऊंचे कुटुम्बमें से हैं। परन्तु यह भूल जाती थीं कि उनकी और उनके माईकी सम्पत्ति व्यापारकी कमाई हुई है।

मि बिंगलेने अपने पितासे कोई एक लाख पाऊण्डकी सम्पत्ति पाई थी।
उसका पिता कुछ जायदाद खरीदना चाहता था, परन्तु इससे पूर्व ही मर
गया। मि बिंगलेकी भी यही इच्छा थी, और अपने ही प्रांतमें वह जायदाद
खरीदना चाहता था। परन्तु अब एक अच्छा मकान मिल जानेके कारण उसके
स्वभावकी जानने बाले मनुष्य यही समझते थे कि अब वह आगामी जीवन
नींदरफील्ड ही में व्यतीत करेगा। और जायदाद मोल लेनेका भार अपने
लडकींपर छोड जायगा।

उसकी बहनोंकी प्रवल इच्छाथी कि वह जायदाद खरीदे। परन्तु अब जबिक उसने मकान किराएपर ले लिया है, मिस विंगले उसीके साथ रहना चाहती थी। और मिसेज हर्स्ट की भी जिसने एक फैशनेबिल और निर्धन मनुष्यसे विवाह किया था, यही इच्छा थी। मि बिंगलेको बालिग हु १ अभी दो वर्ष भी नहीं हुए थे कि किसीने नीदरफील्डकी प्रशंसा उससे की। उन्होंने आकर उसे देखा, पसंद किया और तुरन्त ही किरायेपर ले लिया।

डारसी और विंगलेके चिरत्रमें बहुत अंतर होनेपर भी परस्परमें गाढी मित्रता थी। डारसी विंगलेके हंसमुखपन और उदार स्वभावको पसंद करता था। यद्यपि उसका अपना चिरत्र इसके विरुद्ध था। विंगले डारसीकी समझका उपासक था। समझमें डारसी ही बढा हुआ था। विंगले भी कम समझ न था, परंतु डारसी बढा हुआ था। डारसी अहंकारी, घुन्ना और किठनतासे प्रसन्न होने वाला था। और उसका आचार आकर्षक नहीं था। इसकेविरुद्ध विंगले जहाँ जाता था, मनको मोह लेता था। डारसी सर्वदा लोगोंको इं:ख पहुंचाता था। इस नाचके विषयमें जो उन दोनोंका वार्तालाप हुआ, बहु उनके स्वभावको भले प्रकार प्रगट करता था। बिंगलेको आज तक इतनी सुन्दर कन्यायें और इतने हंस मुख मनुष्य नहीं मिले थे। प्रत्येक मनुष्य उसपर दयाल था। और वह सबका मित्र होगया। मिस वेनटतो उसकी सम्मातिमें इतनी सुन्दर थी कि कोई अप्सरा भी उसकी समानता नहीं कर सकती थी। डारसी कहता था कि इस नाचमें केवल मनुष्योंकी भीड थी। सुन्दरताका नाम निशान न था, और किसीने भी उसकी आकर्षित न किया। मिस वेनट सुन्दर अनश्य है, परन्तु वह इंसती बहुत है।

मिसेज हर्स्ट और उसकी बहनने यह बात मानली परन्तु फिर मी उनकी सम्मातिमें जेन एक सुन्दर कन्या थी, और उसमें वह जान-पहचान बढाना चाहती थी। जेन सर्वसम्मातिसे सुन्दर ठहराई गई, और मि. बिंगलेको यह अधिकार मिला कि वह जो चाहे उसके विषयमें सोचे।

हना (र्धन

मेम

र्ग

वमें

नाव

न्न

या।

थीं,

व्छी

र्ग ।

उती

र्धे ।

ं से

रकी

थी। मर

दाद

सके

विन

पने

अब

### पंचम परिच्छेद

लांगबोर्नसे थोडीही दूरपर एक कुटुम्ब रहता था जिससे बेनटके कुटुम्ब से बहुत मेल-जोल था। सर विलियम न्यूक्स पहले मेरिटनमें व्यापार करते थे और उन्होंने कुछ धन एकत्रित कर लिया था। सम्राट्को अभिनन्दन देनेके कारण उनको नाईटकी उपाधि मिली थी। उपाधि मिलनेपर उनको अपने पहले मकानसे घृणा होगई। इन दोनोंको छोडकर वे मेरिटनसे एक मिलकी दूरीपर एक मकानमें जिसका नाम 'न्युक्सलाज' होगया, रहने लगे। बुछ काम न होनेके कारण वे सब संसारसे बडी सज्जनताका व्यवहार करते थे। उपाधि मिलनेसे उनको कोई अहंकार नहीं हुआ, परन्तु वे सबसे झुककर मिलने लगे। स्वभाव ही से वे बहुत ही नम्र और मिलनसार थे। और उपाधि पानेसे तो वे अत्यन्त ही अच्छे हो गये।

लेडी त्यृक्तस बहुत ही अच्छी स्त्री थी। इसके बहुत बच्चे थे। सबसे बडी लडकी थी जिसकी अवस्था २७ वर्षकी होगी। वह बहुत समझदार थी। वह एलिजोबेथकी प्यारी सखी थी।

दोनों कुढुम्बेंकी कन्याओंका मिलकर नाचके विषयमें वार्तालाप करना आवश्यक था। दूसरे दिन प्रातःकाल ही त्यृक्स कुटुम्बकी कन्या बेनट वालेंके यहाँ आई।

मिसिज बेनटने कहा- 'शाश्लोट, आरम्भ तो तुमने वहुत अच्छा किया। विंगलेने पहले तुम्हारे ही संग नाचना पसंद किया।'

शारलोट- 'हाँ, परन्तु अपनी दूसरी साथिनकी अधिक पसन्द किया।

मिसिज बेनट- तुम्हारा मतलब जेनसे है। क्योंकि वह उसके संग दो बार नाचा। इससे तो यहां प्रतीत होता है कि उसने जेनको पहन्द किया, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही है। मैंने कुछ इसके विषयमें सुना भी है। कुछ राबिनसनसे बात हुई थी, माळ्म नहीं क्या। ए ि जबेथ- 'मैंने वह बात सुनी थी। राविनसनने पूछा कि मेरिटन का नाच कैसा रहा और कितनी सुन्दर स्त्रियां वहां थीं, सबसे सुन्दर कौन है। थिंगलेने तुरन्त ही अन्तिम प्रश्नका उत्तर दिया कि सबसे बडी मिस वेनट सबसे सुन्दर है। इसके विषयमें दो सम्मतियें नहीं हो सकतीं।

मिनेज बेनट- यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। परन्तु कदाचित् इसका परि-णाम कुछ न निकले।

शारले।ट- 'मैंने तो एलेजा कुछ और ही सुना है। डारसीकी बातें ऐसी सुननेके योग्य नहीं, जैसी उसके मित्रकी की विचारी एलेजा पर्याप्त सुन्दर नहीं।'

भिसेज वेनट- 'डारसीके बुरे व्यवहारकी चर्चा लिजीसे न करो। वह ऐसा निकृष्ट मनुष्य है कि उसका पसन्द करना भी दुर्भाग्य है। भिसेज लांम मुझसे कहती थीं, कि वह आध घण्टे तक उनके पास बैठ रहा, और मुंहसे एक बात भी न बोला।'

जेन- इसमें कुछ भूल है। भेंने स्वयं डारसीको उनसे बातें करते देखा।'
मिसेज बेनट-'हां, जब मिसेज लांगने उकता कर उससे पूछा कि नीदर-फील्ड उसके पसन्द आया था नहीं, तो उसको उत्तर देना ही पडा, परन्तु बातें करनेके कारण उसके कोधकी मात्रा बढ गई।

जेन- 'भिस बिंगले मुझसे कहती थीं कि वह बहुत कम बोलता है परन्तु अपने इष्ट-मित्रोंमें वह खुलकर वार्ते करता है।

मिसेज बेनट- में इसका विश्वास नहीं करती। में समझती हूँ कि वह घमंडमें ङूबाहुआ है, उसने सुनीलया होगा कि मिसेज लाँगके पास गाडी नहीं है, इसी लिए वह उससे नहीं बोला।

शारलोट- 'मिसेज लाँगसे न बोला तो न सही। एलिजबेथके संग तो उसको नाचना चाहियेथा।

मांने कहा—'लिजी! यदि मैं तुम्हारे स्थानमें होती, तो दूसरी बार कहने पर भी उसके संग नाचती।' १६

एलिजाबेथ- 'मैं प्रण करती हूँ कि ऐसाही होगा।'

शारलाट- उसके घमंडको तो मैं सहन कर सकती हूँ, क्योंकि उसके। घमंडी होनेका अधिकार है। इतना सुन्दर युवा, कुटुम्ब वाला, धनवान फिर और क्या चाहिए ?

एलेज.- 'यह बिलकुल सच है, मैं उसके अहंकारको क्षमा कर देती, यदि वह मेरा दिल न तोडता।'

मेरी जो अवतक घ्यानमें मग्न थी बोली- 'अहंकार, मेरी सम्मातिमें सामान्य निर्बलता है। मैंने जो कुछ पढा है उससे प्रमाणित होता है कि यह बहुत सामान्य बात है। मनुष्यका स्वभाव ही घमंडकी ओर झका हुआ है। हम में से बहुत कम ऐसे हैं, जो अपनेमें कोई न कोई गुण (चाहे हो या न हो) समझकर उसीपर घमंड करते हैं। मान और घमंड दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। घमंड तो वह है जो हम चाहें कि दूसरे मनुष्य हमको अच्छा समझं, और मान वह है जो हमारी राय किसीके विषयमें हो।

एक ल्युकसका पुत्र जो बहनोंके संग आया था, बोला, यादे मैं मिस्टर हारसीके बराबर धनवान होता तो मैं इस बातकी चिंता न करता कि मैं कितना अभिमानी हूँ । मैं कुत्तींका गोल रखता और शराबकी एक बोतल प्रांति दिन उडाता।

मिसेज बेनट—''तुमको इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए थी, और यदि मैं तुमको पीते देखती, तो बोतल छीनले ी।''

लडका कहता रहा कि तुमको छीनने का अधिकार नहीं होता। और वह कहती रही कि मैं अवश्य छीन लेती। यह विवाद उनके चले जाने तक जारी रहा।

#### जय-पराजय

### षष्ठ परिच्छेद

लांगबोर्नकी स्त्रियां नीदरफील्ड गईं, और वहांकी स्त्रियां इनके यहां आईं।
मिसेज हर्स्ट और मिस बिंगलेको जनका स्वभाव अच्छा लगा। और यद्यपि
मांका स्वभाव असहनीय था और छोटी बहनें बात करनेके योग्य न थीं फिर
भी वडी दोनों बहनोंसे अधिक परिचय करनेकी इच्छा उन्होंने प्रगटकी। जैन
तो इस इच्छासे बहुत प्रसन्न हुई, परन्तु एलिजावेथ संदिग्ध ही रही, और वह
समझ न सकी कि जेन इसको कैसे पसंद कर सकती है। उसकी समझमें जेनके
संग अच्छे व्यवहार का कारण यह था कि उनका भाई जेनको पसंद करता था।
यह स्पष्ट था कि वह जेनको पसंद करता था और जेन भी उसकी ओर खिंच
रही थी। जेन समझती थीं कि संसार उसकी इस दचाको न समझेगा। एलिजावेथने यह वात अपनी सखी मिस ह्यूक्ससे कही।

शारलोटने उत्तर दिया- 'ऐसी अवस्थामें संसारसे छिपाना मला प्रतीत होता है, परन्तु कभी इससे हानि भी हो जाती है। यदि स्त्री अपना प्रेम अपने प्रेम-पात्रसे भी छिपाए तो कदाचित् वह उसकी खो ही बैटे। प्रत्येक अनुराग में कुछ न कुछ अभिमान और कृतज्ञता होती है, उसकी यों ही छोड देना ठीक नहीं। आरंभ तो हम स्वतन्त्रतासे कर सकते हैं। किसीको अधिक पसंद करना स्वाभाविक बात है। परन्तु हम में से बहुत थोडे ऐसे हैं, जो बिना दूसरी ओरसे कुछ उत्साह पाए प्रेम करनेमें समर्थ हों। दसमें ने स्त्रियोंको चाहिए कि जितना प्रेम करती हों उससे अधिक दिखावें। विंगले तुम्हारी बहनको पसंद अवस्य करता है परन्तु यदि तुम्हारी बहन उसको उत्साह न दिलायेगी तो बस पसंद ही पर मामला समाप्त है।

एलि - परन्तु वह उत्साह तो अपने स्वभावके अनुसार दिलाती है। यदि मैं समझ सकती हूँ कि वह उसको चाहती है तो यदि विंगले न समझे तो वह निरा मूर्ख है।

शार - परन्तु यह भी याद रखो कि वह जेनके स्वभावको तुम्हारी तरह नहीं समझता ।

### ६ठा परिच्छेद

एलि.- परन्तु यदि स्त्री किसीको चाहती है और उसके छिपानेका प्रयत्न नहीं करती तो उसको पता अवश्य लग जाता है।

शार - कदाचित् अधिक मिलने जुलनेपर वह यह समझ सके । यद्यपि जेन और विंगले मिलते हैं । तो भी वह मिलना देरतक नहीं रहता क्योंकि वे बड़े बड़े जलसोंमें मिलते हैं जहां परस्पर अधिक बातचीत भी नहीं हो सकती। इसलिए जेनको चाहिए कि जितनी देर मिले उतनी देर उसके मनको अपनी ओर आकार्षित करे । जब उसको वह फँसा लेगी, तो प्रेम करनेके लिए समय

बहुत मिलेगा।

16

एलिजन्नेथने उत्तर दिया- 'यदि स्त्रीकी यही इच्छा हो कि धनवान मनुष्यसे उसका विवाह हो तो तुम्हारी चाल अच्छी है। और यदि में धनवान पुरुषसे बिवाह करनेकी इच्छा करती तो यही चाल खेलती, परन्तु जेनके भाव ऐसे नहीं। वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है। अभीतक वह यह भी नहीं समझ सकती कि वह उससे प्रेम करती है या नहीं। अभी जानपहचानको दोसताह हुए हैं, उसके संग मेरिटनमें नाची थी। एकदिन उसके घरपर गई थी और चारबार उसके संग भोजन किया है। मनुष्यका चित्र समझनेके लिए इतना संसर्ग पर्यात नहीं।

शा - यह बात तो ठींक नहीं है। यदि केवल उसने उनके संग भोजन ही किया होता, तो जान सकती थी कि उनकी भूख कितनी हैं। चार दिन दोनोंकी भेंट हो चुकी है इतने दिनमें तो क्या से क्या हो जाता है।

एलि.- 'हां, इन चार दिनोंमें थोडा बहुत एक दूसरेको समझने लगे हैं।

परन्तु अधिक नहीं।'

शारलोटने कहा—'में चाहती हूँ कि जेन सफलता प्राप्त करें और यदि जेनका कल उससे विवाह हो जाय तो मैं यही समझती हूँ कि उसको प्रसन्न जीवन व्यतीत करनेका उतना ही अवसर है जितना कि यदि वह बारह महीने उसका चरित्र अध्ययन करनेके बाद उससे विवाह करें। विवाहमें सुख होना तो केवल भाग्यपर निभर है। यदि दम्पति एक दूसरेके चरित्रको भले प्रकार विवाह स्प पहेले जान भी लें तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह सुखी जीवन

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

व्यतीत करेंगे। क्योंकि कभी कभी बादमें भी वह एक दूसरेके विरुद्ध हो जाते हैं। इसालिए मैं तो यही अच्छा समझती हूँ कि हम जिससे विवाह करने वाले हों उसके दोषोंको जितना कम समझें उतना ही अच्छा है।

एलिजा.- 'शारलाट! तुम हँसी करती हो यह बात ठीक नहीं है। तुम स्वयं समझती हो कि यह ठीक नहीं है। और तुम स्वयं कभी इस प्रकारसे विवाह न करोगी।'

मि, बिंगलेके अपनी बहनके साथ प्रेमपर ध्यान करते हुए एलेजिविथको यह तिनक भी संदेह न हुआ कि उसके मित्रकी आँखों में वह भी एक मनारं-जनका साधन हो रही है। डारसीने पहले तो उसको सुन्दर भी न कहा। नाचमें अवहेलनासे उसे देखा। जब वे दूसरी बार मिले तो डारसीने उसकी ओर केवल कटाक्ष करने को देखा। परन्तु जब वह यह बात अपनेकी और अपने मित्रोंको स्पष्ट करके दिखा चुका कि उसके मुखपर सुन्दरताकी एक रेखा भी नहीं है, तो उसको विदित होने लगा कि उसकी काली आँखोंकी छिबने उसके मुखपर एक असाधारण सुन्दरता उत्पन्न कर दी है। यह मालूम होनेके अनन्तर उसको कुछ और भी बातें दुःखमें डालने वाली प्रतीत हुई । यद्यपि समालो-चककी दृष्टिसे देखकर उसने उसमें बहुत भद्दापन पाया था, परन्तु । फिर भी उसको मानना पड़ा कि उसका शरीर हृदयको प्रसन्न करनेवाला है। यद्यपि वह यह बार बार कहता था कि उसकी चाल ढाल फैशनेवल संसार से विलकुल पृथक् है, परन्तु फिर भी वह उसके सहज प्रसन्नवदनसे आकार्षित हो गया। एलेजविथको इस बातकी खबर न थी। वह तो डारसीको समझती थी कि वह ऐसा आदमी है, जो कभी किसीको पसन्द नहीं आ सकता और जिसने उसको अपने साथ नाचने योग्य भी नहीं समझा।

डारसी एलिजवेथके विषयमें और कुछ जानना चाहता था, और इस लिए उससे बातचीतकी इच्छा रखते हुए उसने एलिजवेथकी और लोगोंसे बातचीतको सुनना आरम्भ किया। एलेजवेथसे यह बात छिपी न रही। सर विलियम ल्युकसके यहां पार्टीमें ऐसा हुआ।

ì

ह

न

एलिजवेथने शारले। टसे कहा-भोरी समझमें नहीं आता कि मिस्टर

डारसी मेरी और कर्नल फास्टरकी षातेंको क्यों सुनते हैं।' शारलोट- इस प्रथका उत्तर तो मि. डारसी ही दे सकते हैं।'

एलि - 'परन्तु यदि फिर उसने ऐसा किया तो मुझे उससे कहना पडेगा कि यह क्या हरकत है । उसके नेत्रोंमें कटाक्ष भरा हुआ है । इसलिए में ही उसको पहले दबा लंखी, नहीं तो वह मुझको परेशान कर डालेगा।'

इतनेमें ही डारसी उनकी ओर आता दिखाई दिया, और शारलोटने एलिजनेथको छेडकर कहा कि अब डारसीते कहो तो जानूं। एलिजनेथ उसकी ओर मुडकर बोली—

एछि.- मि. डारसी! आपकी सम्मातिमें क्या में अभी जो कर्नल फास्टर से एक नाच देनेकी प्रार्थना कर रही थी तो वह मैं भले प्रकार नहीं कर रही थी?'

डारसी— 'बहुत भले प्रकार। यह विषयही ऐसा है कि जिसमें स्त्रियां बहुत तेज हो जाती हैं।'

एलि.- 'आपतो स्त्रीजाति ही पर आक्षेप करने लगे।'

मिस ह्यूकस- ' एलिजबेथ ! अब में तुमको छड़े बिना नहीं रह सकती। मैं बाजा खोल रही हूँ, तुमको गाना पड़ेगा।'

एलि.- तुम अद्भुत सखी हो। प्रत्येक मनुष्यके सामने गाने वजानेको कहती हो। यदि मुझको संगीतमें कुछ भी स्वाद होता तो तुम एक अमृत्य सखी होतीं। पर्नृत्तु ऐसी दशामें तो मैं ऐसे मनुष्यके सामने नहीं गा सकती, जिसने अच्छे अच्छे गाने सुने हैं। भिस त्यूक्सके हठ करनेपर उसने कहा यदि गाना पड़ेगा तो मजबूरी होगी। और डारसीकी ओर गंभीरतासे देखकर कहा कि एक वंडी पुरानी कहावत है जिसको यहां सब लोग जानते हैं कि 'अपनी सांसको अपना शोरबा ठण्डा करनेके लिये ठीक रखो, और मैं अपनी सांसको गीत अलापनेके लिये ठीक रखंगी।'

उसका गीत प्रसन्न करनेवाला था, परन्तु बहुत अच्छा न था। एक दो गीत गानेके बाद, इससे पहले कि वह लोगों की प्रार्थना और गाने के लिये स्वीकार करे, उसकी बहन मेरी उत्सुकता से बाजे पर आ बैठी, क्योंकि

### जय-पराजयः 0 4 7 6 2 ?!

मेरीही कुटुम्बमें सुन्दर न थी, अ:र अपनी सुन्दरताकी कमी पूरी करने के लिए वह विद्या और रंगीत सीखनेमें हरसमय लगी रहती थी। अपना काशल दिखानेकेलिए वह सदा अधीर रहती थी।

मेरीको न तो बुद्धि थी न ज्ञान था। घमण्ड ने यद्यपि उसको इन वातों में मन लगाने को मजबूर किया था, उसके साथ ही साथ उसकी ढंग ऐसा होगया था कि जिसको कोई पसन्द नहीं कर सकता था। एलिजायेथ यदापि उससे आधा भी नहीं गा सकती थी, परन्तु फिर भी उसकी सबने ख्शीसे सुना।

मेरी बहुत गानेपर भी केवल अपनी छोटी बहनों और कुछ फाजी अफ-सरें।की प्रशंसा प्राप्त करसकी, जो कमरेके कोनेनें नाचने लगे।

मिस्टर डारसी पास ही में खडा हुआ भुनभुना रहा था कि संध्या विता-नेका यह कैसा बुरा ढंग है। न कोई बातचीत है न कुछ। इतनेमें सर विलियम ह्यकस उसके पास आकर बोले :-

भि. डारसी ! युवकींक छिये नाच कितनी अच्छी वस्तु है। सभ्य समाजों में इससे अच्छा कुछ नहीं।

ारसी-'निस्संदेह। और फिर वडी अच्छाई यह है कि असभ्य समाजों मेंभी इसकी प्रथा है, प्रत्येक जंगली नाचना जानता है।'

सर विश्वियम हंस पड़ा और बोला, 'आपका मित्र बिंगले तो खूब नाचता

है, और मझको पूर्ण विश्वास है कि आप भी के कलाका त्यस जानते डारसी- आपने मुझको मेरिटनमें नार्चते देखा ने होण

त्युकस- हाँ. और देखकर यहुत प्रसन्मेता हुई थी । जेम्समें नाचा करते हैं ?'

डारसी- कदापि नहीं।'

व्यक्स- 'क्या वहां नाचनेसे वहां की शोभा न बढेगी शिवज्वति सुरक्ष

डारसी- 'यदि मेरे मनकी बात चले तो में कहीं भी नाचनी चाहता।

्यृकस- 'क्या आपका कोई मकान शहरमें है ?'

मि. डारसीने गरदन हिलाकर कहा- हां।'

ल्यूकस- मेरा विचार भी शहरमें एक मकान लेनेका था। क्योंकि मुझको अच्छे समाजमें उठने बैठनेका शौक है। परन्तु मुझको शंका थी कि कदााचित् लेडी ल्यूकसको लंदनकी जलवायु अनुकृल न बैठे।

वह उत्तरकी प्रतीक्षा करता रहा परन्तु डारसी कुछ न बोला। इसी समय एलिजबेथ उधरसे होकर निकली, और सर विलियमने उसको रोक कर कहा-'मेरी प्यारी एलिजा! तुम नाच क्यों नहीं रही हो? मिं डारसी!में आपकी सेवामें इस युवतीको पेश करता हूँ। आपकी बहुत अच्छी साथिन यह नाचमें होगी। इतनी सुन्दरताके! सामने देखकर आप नाचनेसे इनकार नहीं कर सकते। और एलिजबेथका हाथ पकडकर वह डारसीके हाथमें देने ही को था। (डारसी अचम्भेमें आगया, परन्तु उस हाथको पकडनेकी अनिच्छा भी न थी) कि एलिजबेथने अपना हाथ खींच लिया. और सर विलियमसे कहा-

एलि -'मुझको बिलकुल इच्छा नहीं है। कृपया आप यह न खयाल करें कि मैं इस ओर साथी ढूंढनेको आई थी।'

मि. डारसीने उचित प्रकारसे एलिजयेथसे नाचनेकी प्रार्थना की परन्तु एलिजवेदने स्वीकार न किया, और सर विलियमभी एलिजवेथको राजी करने में लगे रहे।

सर विलियम- 'मिस एलिजा! तुम इतना अच्छा नाचती हो कि हम लोगोंको अपने नाच दिखानेकी प्रसन्ततासे वंचित रखना निर्दयता है। और यद्यपि मि. डारसी साधारण प्रकारसे नाचते नहीं हैं, तब भी हम लोगोंको आध घण्टेके लिये अवस्य अनुग्रहीत करेंगे।'

'मि. डारसी तो दयाके भण्डार हैं' यह कहकर एलिजबेथ हँसी। सर विलियम-'अवश्य हैं। परन्तु इससमय तो एलिजा तुम्हारे संग नाचनेकी लालसाने भी उनको इतना दयावान बना दिया है। तुम्हारे जैसी साधिन पाकर कौन न नाचेगा।

एलिजबेथ कनिखयोंसे देखती हुई चल दी। उसके न नाचनेसे डारसी

#### जयं-पराजयं

को उसकी ओर आकर्षित किया। इतने में मिस विंगले आकर बोली-'मैं समझ सकती हूँ कि आप किस ध्यानमें मग्न हैं।' डारसी- 'कदापि नहीं।'

मिस बिंगले- 'आप सोच रहे हैं कि इस प्रकारसे संध्या बिताना कैसा असहनीय है। एक मनुष्य भी बातचीत करनेके योग्य नहीं। मैं कभी भी इतनी खिन्न नहीं हुई। आपकी सम्मति क्या है?'

डारसी – समझनेमें तुमने बिलकुल भूल की है। मैं इस समय अच्छी बात सोच रहा था। मैं यह सोच रहा था कि एक सुन्दर म्त्रीके मुखपर दो अच्छे नेत्र क्या आनंद दे सकते हैं।'

मिस बिंगलेन डारसीकी ओर आंख गडाकर देखा और पूछा कि वह कौन भाग्यवान स्त्री है, जिसने आपके मनमें यह बात उत्पन्न की है ?'

मि• डारसीने तुरन्त ही उत्तर दिया—'मिस एलिजवेथ बेनट। मिस विंगले- 'मिस एलिजवेथ बेनट ? मैं आश्चर्यमें आगई हूँ। कबसे वह आपकी प्रेमपात्री हुई है और कब मैं आपके। बधाई दे सकूंगी।'

डारसी- 'यह तो मैं पहलेही समझता था कि स्त्रियोंका दिमाग बहुत जल्दी काम करता है। एक क्षणमें ही प्रशंसासे प्रेम और प्रेमसे विवाहपर पहुँच जाती हैं। बधाईकी बात मैं पहले ही से समझता था।'

मिस विंगले- 'नहीं नहीं। यदि आप गम्भीरतासे कहते हैं तो यह बात निश्चय है। निस्सन्देह आपकी सास बहुत ही सुन्दर है। और वह सद्ध आपके साथ पम्बरले में रहेगी।'

इरसी उदासीनतासे ये बातें सुनता रहा। और डारसीके मुखके भावसे जब मिस बिंगलेने समझ लिया कि कोई खटका नहीं है, तो वह बडी देरतक हँसी करती रही।

## सप्तम परिच्छेद

मिस्टर बेनटकी कुल सम्पत्तिसे दो हजार वार्षिक की आय थी। दुर्भाग्यसे यह कुल सम्पत्ति लडका न होनेके कारण उसके मरनेके अनंतर लडाकीयोंको न मिलकर एक दूर के नातेदारको मिलती। मिसिज बेनटके लिये उसका पिता चार हजार पैण्ड छोडगया था। मिसिज बेनटको एक बहन मिस्टर फिलिप्सको ब्याही थी जो उसके पिताका मुन्शी था और जिसने बादको उसके पिताका काम संभाला था। उनका एक भाई लंडन में ब्यापार करता था।

लॉगबोर्न ग्रामसे मेरिटन एक मील था। अवितियां वहाँ सप्ताहमें तीन चारबार घूमने जाती थीं, और अपनी मौसीके यहांभी हो आती थीं। कैथरीन और लीडिया अधिकतर वहां जाती थीं। क्योंकि वहाँ जानेसे प्रात:काल तो हँसीमजाकमें कटजाता था और सन्ध्याको प्रात:कालकी बातेंकी चर्चामें समय कटजाता था। ग्राममें चाहे कोई नये समाचार न मिलें। परन्तु उनकी मौसी से तो कुछ न कुछ नई बातें अवस्य माल्प होती थीं। आजकल तो समाचारों की कमी न थी क्योंकि मेरिटनमें एक फौजका गारद सर्दींके लिये पडाव डाले पडा था।

मिस्टर फिलिप्सके यहां जाकर अवतो उनको बहुत ही मनोहर समाचार मिलते थे। प्रातिदिन किसी न किसी अफसरका नाम और उसके संबन्ध मालूम होतेथे। उनके रहनेका स्थान बहुत दिनतक गुप्त न रहा। और अन्तेम अफसरोंसे जान पहचान भी होगई। मिस्टर फिलिप्स उनके यहां गया और इसालिये उनकी मानजियाको एक नवीन आनन्द प्राप्त हुआ। सिवाय अफसरों के अब कोई और चर्चा न थी। मिस्टर बिंगले की सारी सम्पत्ति (जिसकी चर्चा से उनकी माता का बडी प्रसन्नता होती थी) उनकी आँखों में फौजी अफसरों के तमगों के सामने कुछ अस्तित्व न रखती थी।

#### जय पराजय

एक दिन इस विषयपर सुनते सुनते मिस्टर वेनटने शान्तिपूर्वक कहा:''तुम्हारी बातचीत सुनकर मैं इसी परिणामपर पहुँचा हूँ कि देशमें
तुमसे आधिक मूर्ख कन्या कोई नहीं। बहुत दिनसे इसका मुझे सन्देह था,
परन्तु अब मुझका पूर्णविश्वास हो गया है।"

कैथरीन लाजित हांकर चुप हो रही। परन्तु लीडिया इस बातकी परवाह न करके कैप्टन कारटरकी प्रशंसा करती रही, और यह आशा प्रगट करती रही कि कल उससे मिल्र्ंगी। क्योंकि वह परसों ही सुबह लंदन जायेगा।

मिसिज बेनट- 'मुझको आक्चर्य है कि तुम अपने ही बच्चोंको मूर्ख समझनेमें क्यों तत्पर रहते हो। यदि में किसी के बच्चे को सूर्ख समझना चाहती, तो कमसे कम अपने बच्चोंको तो कमी भी मूर्ख न समझती।'

मिस्टर बेनट- 'यादि मेरे बच्चे मूर्ख हैं, तो मुझको सर्वदा उन्हें मूर्ख समझना चाहिये।'

मिसेज बेनट- 'हुं, परन्तु हमारे सभी बच्चे चतुर हैं।'

मिस्टर बेनट- 'यही तो एक बात है, जिसपर मैं तुमसे सहमत नहीं। मुझको आशा थी, हमारे-तुम्हारे भाव सब मिलते हैं, परन्तु इस बातको मैं अवश्य ही कहूंगा कि हमारी ये दोनों छोटी लडकियां बिलकुल बेवकुफ हैं।'

मिसिज बेनट- 'मेरे प्यारे बेनट! लडिकियोंमें मां और बापकी सी समझ नहीं होसकती। जब वे हमारी अवस्थाकी होगी, तो वे भी अफसरोंका ध्यान न करेंगी। मुझको वह समय याद है कि जब में एक लालकाटको बहुत पसन्द करती थी। और अबभी दिलमें पसंद करती हूँ। निस्सन्देह यदि कोई युवा कर्नल पांच छः हजार वार्षिक वेतन पानेयाला मेरी कन्याके लिये मुझसे प्रार्थना करे तोमें उसे इन्कार न करूंगी। और मेरी समझमें तो कर्नल फास्टर सरविलियमके यहां अपने फीजी कपडे पहनकर बडा सुन्दर प्रतीत होता था।

लीडियाने कहा— 'मौसी कहती थी कि कर्नल फास्टर और कैण्टन कार-टर अब मिस नाटसनके यहां उतना नहीं जाते, जितना पहले जाते थे। वे अब क्लार्कके पुस्तकालयमें बहुधा खडे रहते हैं।' 24

मिसेज बेनट इसका उत्तर दे नहीं पाई कि एक नौकरने आकर मिस बेनटके नामकी एक चिडी दी! चिडी नीदरफील्डसे आई थी। और नौकर उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा था। मिसेज बेनटकी आँखें उज्ज्वल हो उठीं, और बह लडकीसे बार बार पूछने लगी, किसका पत्र है ? क्या लिखा है ? प्यारी जेन! जल्दी बताओं?

जेनने यह कहकर कि 'मिस बिंगलेका पत्र है' पत्रकी पढकर सुनाया।

'मेरी प्यारी सखी! यदि तुमको कष्ट न हो तो आज हमारे यहां ही भोजन करे। यदि तुमने ऐसी कृपा न की तो हम आजन्म एक दूसरेसे घृणा करेंगे। शीघही इस पत्रके पाते आओ। मेरा भाई और पुरुष अफसरोंके यहां भोजन करेंगे।'

> तुम्हारी सदा ग्रुमाचिन्तिका-कैरोलीन विंगले।

लीडिया चिल्ला उठी,—'अफसरोंके यहां, मेरी मौसीने मुझको यह नहीं बताया।'

मि बेनट-'पुरुष घरमें नहीं रहेंगे बडा दुर्भाग्य है।' जेन- 'क्या मझको गाडी मिल सकती है ?'

मिसेज बेनट- 'नहीं मेरी प्यारी! तुम घोडेपर जाओ, क्योंकि पानी बरसने वाला है। इसिलिये रातको भी वहीं रह जाना।'

'एलिजवेथने कहा – यह तो बडी अच्छी वात है, परन्तु वह शायद अपनी ही गार्डीमें तुमको भेज दें।'

मि॰ बेनट-सब लोग बिंगलेकी गाडीमें मेरिटन गये होंगे और हर्स्टकी गाडीमें तो घोडा भी नहीं है।'

जेन-'में गाडीमें जाऊंगी।'

मिसेज बेनट-'मेरी प्यारी। तुम्हारा पिता आज घोडे नहीं दे सकता। खेलमें आवश्यकता है। क्यों भिस्टर बेनट ठीक है न ?'

मिस्टर बेनट - ''खेल में तो उनकी बहुत आवश्यकता रहती है परन्तु

मुझको।मिलते बहुत कम हैं। '

स

₹

t

री

11

एछि - परन्तु पिताजी यदि आज आप घोडे छे छो तो मां का मतलब पूरा हो जायेगा।'

पिताने अन्त में कहा कि घोडे नहीं मिल सकते! इसलिये जेन गाडीपर न जा सकी, और उसकी मां की आशा पूरी हुई। क्योंकि उसके पहुंचने के बाद ही पानी बडे जोरसे बरसने लगा। जेनकी बहनेंकी कुछ चिन्ता हुई,परन्तु मां बहुत खुश थीं। पानी शामको भी बरसता रहा, जेन वापिस न आ सकी।

मिसेज बेनट-'मेरा विचार कैसा अच्छा था।'

दूसरे दिन खाना हो ही रहा था कि नींदरफील्डसे आकर एक नौकरने चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था —

'मेरी प्यारी लिजी!

मेरी तबीयत आज अच्छी नहीं। भीग जानेके कारण ही ऐसा हुआ है। मेरे दयाबान मित्र मुझको आने नहीं देते। डाक्टर जौन्सको बुलानेको कह रहे हैं। इस लिये यदि तुम उमके यहां आनेकी बात मुनो तो घबराना नहीं। थोडा सिरदर्द और गलेमें खराश है, और कोई बात नहीं।

तुम्हारी बहिन।'

मि॰ बेनटने चिंही सुनकर कहा-'मेरी प्यारी! यदि तुम्हारी लडकीको बीमारीका भयंकर आक्रमण हो, यदि वह मर भी जाये तो कैसे सुखकी बात है कि यह सब बात मिस्टर बिंगलेकी चाहमें और तुम्हारी आशाके अनुसार हुई।'

मिसेज वेनट - 'मुझको उसके मरनेका भय नहीं है। थोडीसी ठण्ड लग जानेसे आदमी मर नहीं जाता। वहां देखमाल भले प्रकार होगी। वहां ठहरना अच्छा ही है। में स्वयं जाकर उसको देख आऊंगी, यदि मुझको गाडी मिल सके। '

एलिजबेथ बहुत चिन्तित थी. इसलिए गाडी न मिलने पर भी उसने जानेका पका निश्चय कर लिया। और उसने अपना इरादा प्रकट किया। . 26

मां ने कहा - 'तुम कैसी मूर्ज हो। इस धूलमें वहां जाओगी। बहां पहुंच कर तुम देखनेके योग्य भी न रहोगी।'

एलिज,- 'मैं केवल जेनको देखने जा रही हूँ। और मेरा कोई प्रयोजन नहीं।'

मिस्टर वेनट- 'क्या यह मुझको संकेत है कि मैं घे डोंको बुलवा दूँ।' एलिज- 'नहीं, मैं पैदल जाना चाहती हूँ, केवल तीन मील तो है ही। भोजनके समय तक वापिस आ जाऊंगी।'

मेरी—'में तुम्हारी दयाकी प्रशंसा करती हूँ। परन्तु प्रत्येक भावको बुद्धि से दबाना चाहिये। मेरी सम्मितिमें व्यायाम उतना ही करना चाहिए, जितना सहा जा सके।'

कैथरीन और लीडियाने कहा-'हम भी मेरिटन तक तुम्हारे साथ चलेंगे। एलिजबेथ ने उनके साथ चलना स्वीकार किया, और तीनों युवातियां चल पड़ों।

्रिक्त लीडिया – 'यादे हम तेज चलें तो सम्भव है। कि केप्टन कारटरसे भेंट हो जावे। ?

मेरिटन पहुँचकर वे पृथल हो गई। दोनों छोटी युवातियां तो एक अफसर की स्त्रीके यहां चली गईं और एलिजवेथ अकेली तेजीसे खेतोंको लाँघते हुए पत्थरोंको फांदते हुए अधीरतासे चली। अन्तमें उसको मकान दीखने लगा। उसकी टांगें थक गईं थीं, मौजे धूलसे भर गए थे, और मुख तेज चलनेके कारण तमतमा रहा था।

वह खानेके कमरेमें लाई गई, और वहां जेनके अतिरिक्त सब लोग एकत्रित थे। सबको वडा आश्चर्य हुआ कि वह किस प्रकारसे ऐसे खराब मौसम में, इतने सुबह तीन मील पैदल चलकर आई। मिसेज हर्स्ट और मिस बिंगले को तो यहबात आवश्वसनीय प्रतीत होती थी। एलिजबेथको यह निश्चय होगया कि वे उसको घृणाकी दृष्टिसे देखती हैं। परन्तु वे उससे बहुत ही नम्रतासे मिलीं, और उनके भाईकी चालढालमें तो नम्रतासे भी अधिक द्याभाव था। मिस्टर डारसी बहुत कम बोले। और हर्स्ट तो चुप ही रहे। डारसी तो कभी उसके मुखर्का चमकको जो व्यायामके कारण आ गई थी प्रशंसा करता था परन्तु ।मि. इस्ट खाने ही में लीन था।

हुंच

जन

ही।

बुद्धि

तना

**डेंगे**।

चल

मेंट

सर

हुए

गा।

नेके

होग

सम गले गया

नासे

খা

हर्भी

बहुनकी तबीयतके विषयमें कुछ अच्छे उत्तर न मिले। जेनको नींद बहुत कम आई थी। और यद्यपि वह उठ गई थी परन्तु कमरेसे बाहर आने के योग्य न थी, क्योंकि उसको ज्वर चढा हुआ था। एलिजबेथ तुरन्त ही जेन के पास लेजाई गई और जेन उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अधिक बातें तो न करसकती थी,परन्तु जब मिस विंगले चली गई तो, वह केवल अपनी कृतज्ञता उन लोगोंके व्यवहारकी ओर प्रगट कर सकी। एलिजबेथ चुपचाप उसकी सेवा करने लगी! जब खाना समाप्त होगया तो विंगलंकी बहनेंभी आ गई और एलिजबेथ भी उनको पसंद करने लगीं। क्योंकि उनका व्यवहार जेनके साथ बडा प्रेममय था। डाक्टर आया। रोगीको देखकर बोला कि सरदी लग गई है। उसको विक्वोंनेंमें लेटकर कुछ औषाधि पीनी चाहिए। ऐसाही किया गया क्योंकि उसका बुखार बढ रहा था और सिरमें दर्द हो रहा था। एलिजबेथ ने उसको एक क्षण के लिये भी नहीं छोडा। वे स्त्रियां भी वहीं रहीं क्योंकि उनको और कुछ काम न था।

जम घडीमें तीन बजे एलिजवेथने जानेकी इच्छा प्रकट की। मिस बिंगलेने कहा कि गाडी कसवा दूं। और एलिजबेथ इसको स्वीकार करने हैं। को थी कि जेनने चाहा कि वह रातको वहीं रह जाये। फिर मिस विंगलेको भी उसको रातको ठहरनेके लिये निमंत्रण देना पडा। एलिजबेथने कृतज्ञतापूर्वक रहना स्वीकार किया। एक नौकर रहनेकी सूचना देने लांगबोर्न गया, और उससे यह भी कह दिया गया कि रातके पहननेके कपडे लेता आवे।

### आठवां परिच्छेद

पांच बजे दोनों स्त्रियाँ कपड़े पहनने को गई, और साढे छः बजे एलिजाबेथ खाने को बुलाई गई। उससे उसकी बहन की तवीयत के विषय में प्रश्न किये गये.परन्तु वह कोई सन्तोषजनक उत्तर न देसकी। जेनकी तबीयत अभी ठींक न थी। बहनोंने तीन चार वार अपनी सहानुभूति प्रगट की, और कहा कि सरदी लगना भी बड़ी बुरी बात है। फिर जेनके विषयमें सब भूल गई। उनकी उदासीनताको देखकर एालेजाबेथको उनसे फिर घृणा होने लगी। उनका भाई ही एक ऐसा मनुष्य था, जिसको उसने अच्छा समझा। जेनके रोगकी उसको बहुत चिंता थी, और वह उसके विषयमें बहुत पूछता था। उसके भाव ऐसे थे जिनसे ऐलिजाबेथको यह प्रतीत होने न दिया कि उसका वहां रहना अनुचित है। उसके अतिरिक्त किसीने भी एछिजाबेथकी परवाह न की। मिस विंगले तो हरसमय डारसीको मन मोहने का प्रयत्न किया करती थी। मिसेज हर्स्ट भी डारसी ही की खुशामदमें लगी रहती थी। और मिस्टर हर्स्ट उन मनुष्योंमें से था, जिनके जीवन का उद्देश्य खानापीना और ताश खेलना था। वह एालेजाबेथसे कुछ न योला।

जब खाना समाष्त हो गया। वह जेनके पास चली गई और मिस विंगलेने उसके जाते ही उसकी निन्दा करनी आरम्भ की। 'उसकी चेष्टायें बहुत बुरी थीं। अहंकार और असम्यताकी वह मूर्त्ति थी। बात करनेका ढंग उसको नहीं आता। उसमें सुन्दरता बिलकुल नहीं,' इत्यादि। मिसेज हर्स्टने अपनी बहनसे सहमत होकर कहा।

'उसमें कोईभी अच्छी बात नहीं है सिवाय इसके कि वह पैदल ख़ूब चल सकती है। मैं उसकी आज सुबहकी आकृति कभी न भूळूंगी। वह बिल-कुल जंगली माल्स होती थी।

ामिस बिंगले- 'निस्संदेह। मुझे तो हँसी रोकना मुश्किल हो गया। उसके आने ही की क्या आवश्यकता थी। क्या किसीकी बहनको सरदी नहीं लगती। उसके बाल कैसे उलझे हुए थे।'

मिसेज हर्स्ट- 'हां, और उसका पेटीकोट तुमने अवश्य देखा होगा। छ: इख्न कीचडसे भरा था। और उसकी गाऊन जो उसने पेटीकोट छुपानेके लिये नीची करदी थी, अपना काम नहीं करती थी।'

बिंगले- 'तुम लोगोंने एलिजबेधका चाहे ठीक ही चित्र खींचा हो।

परन्तु मुझको वह न भाया। मेरी समझमें तो एलिजविथ जब आज प्रातःकाल इस कमरेमें घुसी तो अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होती थी। उसका गंदा पेटीकोट मुझको नहीं दिखा।

मिस बिंगले- 'मिस्टर डारसी! तुमने तो अवश्य देखा होगा, और मेरा विचार है कि तुम अपनी बहनको इस प्रकारकी चेष्ठा करते पसन्द न करते।' डारसी- 'कभी नहीं।'

मिसेज हर्स्ट- 'तीन चार पांच मील इस तरहसे आना, धूलसे घुटनों तक भरजाना और बिलकुल अकेला आना इन सब बातोंका क्या प्रयोजन है? इससे एक घृणित प्रकारकी स्वतन्त्रता प्रगट होती है, जो गांवके रहनेवालों ही को शोभा दे सकती है।'

बिंगले- 'इससे बहनका प्रेम प्रगट होता है जो कि अनुकरणीय है।' मिस बिंगलेने धीरेसे मिस्टर डारसीसे कहा- 'कदाचित, आजकी चेष्टासे आपकी सम्मतिमें उसके नेत्रोंकी प्रशंसामें कुछ परिवर्तन हो गया है।'

डारमी-'बिलकुल नहीं। व्यायामसे वह अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होती थी।' इसके बाद कोई न बोला और फिर मिसेज हर्स्टने आरम्भ कियाः-

मिसेज हर्स्ट- 'मुझको जेनका बहुत खयाल है। वह बडी प्यारी युवती है। मैं हृदयसे चाहती हूँ कि उसको अच्छा वर मिले। परन्तु ऐसे पिता माता और ऐसे नीच सम्बंधियोंके होते हुए इसकी कुछ आशा नहीं।'

बिंगले- 'मैंने किसीसे सुना है कि इनका मौसा मेरिटनमें वकील है।' मि• हर्स्ट- 'हां, एक औरभी है जो वहीं नीच बस्तीमें रहता है।' उसकी बहनने कहा- 'यह खूब कही और दोनों हसने लगी।'

विंगले - 'यदि उनके चाचा और मामासे सारी नीच बस्तियें भरी हों तबभी जेनकी सुन्दरतामें कोई आपत्ति नहीं कर सकता।'

डारसी-'परन्तु इस बातका यह प्रभाव तो अवश्य पडेगा कि वह किसी मनुष्यसे विवाह न कर सकेगी।'

विंगलेने इस बातका कुछ उत्तर न दिया। उसकी बहनोंने हृदयसे इसका समर्थन किया एवं बड़ी देरतक एलिजवेथके नीच संवन्धियोंका इसी-मजाक इंट

जय-पराजयं

उडाती रहीं।

फिर दया करके वे जेनके कमरेमें गईं। काफी पीनेके िलये बुलाने तक वहीं बैठी रहीं। जेनकी दशा अभी अच्छी न थी। अतः एलिजवेथ उसको अकेला न छोड सकी। अधिक रात बीतनेपर जब जेन सो गई, तब वह उसको छोडकर नीचे उतरकर आई। ड्राइंग रूममें प्रवेश करतेही उसने देखा कि सब लोग ताशका जुआ खेल रहे हैं। उन्होंने इसको भी खेलनेका निमंत्रण दिया। परन्तु यह समझकर कि बाजी तेज हो रही होगी उसने अपनी बहनका बहाना करके खेलनेसे इन्कार कर दिया। और कहा कि थोडी देर, जब तक में यहां बैठी हूं मैं कोई पुस्तक ही पहुँगी। भि हस्टीन उसकी ओर आश्चर्यसे देखकर कहा-

'बड़े आश्चर्यकी बात है कि आप ताशखेलनेसे पढनेका अच्छा समझती हैं।'

मिस विंगले-'एलिजवेथ ताशोंसे घृणा करती है। उसको पढनेका शौक है। और किसी बातमें स्वाद नहीं आता!'

एलिजवेथ-में न इतनी प्रशंसा और न इतनी घृणाकी अधिकारिणी हूँ। में बहुत पढने वाली नहीं। और मुझे और भी बहुत सी बातों में स्वाद आता है। "

विंगले — ''अपनी बहन की सेवा करने में आप बड़ी ही दक्ष हैं, और सुझको आशा है कि वह तुरन्त ही ठीक हो जायेंगी।'

एलिजबेथने उसको हृदयसे धन्यवाद दिया और फिर एक मेजकी ओर ।जिसपर कुछ पुस्तकें पड़ी थीं, चली गई। बिंगले और पुस्तकें लानेकेलिये उठा और बोला-

'मेरी इच्छा है कि मेरा पुस्तकालय आपके लामके लिये और मेरी नेक-नामीके लिये बडा होता तो अच्छा था। मैं बहुत ही आलसी आदमी हूँ। मेरे पास बहुत पुस्तकें तो नहीं हैं परन्तु फिरमी जितनी हैं वे भी नहीं पढीं।'

एलिजबेथने उसको विश्वास दिलाया कि मेरे लिये कमरेमें ही पर्याप्त पुस्तकें हैं। छो

संह

रम ाके

उस की लांग तुर

कि

बेन

से अस

मिस विंगले-मुझको वडा आश्चर्य है कि मेरे पिताने अधिक पुस्तकें न छोडीं। मि डारसी! पेम्बरलेमें आपका पुस्तकालय कितना अच्छा है ?'

डारसी - अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि यह पुरतोंका काम है।'
मिस बिंगले - 'फिर आपनेभी तो उसकी बहुत बढाया है। आप भी तो
सदा पुस्तकें मोल लिया करते हैं।'

डारसी – कुटुम्बके पुस्तकालयकी किस प्रकारसे लोग उपेक्षा कर सकते हैं, मेरी समझमें नहीं आता।'

मिस बिंगले-'आप किसी चित्रकी उपेक्षा नहीं करते। आप सदा उस रमणीय स्थानको सुन्दर बनानका प्रयत्न किया करते हैं। चार्क्स ! मैं चाहती हूँ कि तुम जब कभी अपना सकान बनाओ तो वह पेम्बरलेके समान बनाना।'

चार्ल्स बिंगले - 'मेरी भी यही इच्छा है।'

# नवम परिच्छेद

रातका अधिक भाग एलिजाबेथने जेनके कमेरेमें बिताया। प्रात: काल उसने बडी खुशीसे मिस्टर बिंगलेके पूछनेपर उसकी यह सूचना दी कि जेन की तिबयत कुछ ठिकहैं। तिबयत सुघरनेपर भी उसने यह इच्छा प्रगट की कि लांगबोर्न से माँको बुलालिया जाय कि वह स्वयं उसको देखजाये। चिछी उरन्तही भेजीगई और खानेके बादही मिसिज बेनट अपनी दोनों छोटी लड़-कियोंको लिये वहां आ पहुंची। यदि जेनका रोग भयंकर होता तो मिसेज बेनट घबरा जाती। परंतु जब उसको यह संतोष होगया कि बीमारी कुछ नहीं है, तो उसकी यही इच्छा थी कि वह शीघ अच्छी न हो, नहीं तो नीदरफील्ड से जाना पड़ेगा। इसालिए उसने जेनका यह प्रस्ताव कि मैं घर चलूंगी अस्वीकार किया। डाक्टरने भी उसकी वहासे जानेकी सम्मात नहीं दी।

### ९ म परिच्छेद

३४

जेनके पास थोडी देर बैठकर वह अपनी तीनों कन्याओंको लेकर बाहर कमेरमें आई। विंगलेने आशा प्रगट की कि जेनकी दशा इतनी बुरी आपने न पाई होगी जितना आपको भय होगा।

मां - 'नहीं, उसकी अवस्था ठीक नहीं है। डक्टरकी राय है कि वह अभी यहाँ ही रहे। इसलिए उसको आपका अतिथि और कुछ।देन रहना पडेगा।"

विंगले-''यहां से जानेका तो विचार ही नहीं करना चाहिए। मेरी बहन तो इसबात को विलकुल न मानेगी "

मिस वेनट-''श्रीमती जी ? आप निश्चित रहिए। जवतक वह हमारे यहां है, उसकी सेवामें त्रुटि न होगी।"

मिसेज बेनटने बहुत धन्यवाद देतेहुए कहा—'मुझको पूर्णविश्वास है, यदि आप ऐसे सज्जन न होते तो उसकी दशा बहुत बिगड जाती, क्योंकि वह बहुत बीमार है। और वह अत्यन्त कष्टमें है। जिसे वह बड़े धैर्यके साथ सहन कररही है। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। बहुधा में अपनी लड़-कियोंसे कहा करती हूं कि जेनके मुकाबिलेमें वे कुछ नहीं। भिस्टर बिंगले! वह कमरा आपका बहुत अच्छा है, और सामने कैसा दृश्य है। ग्राममें नीदरफील्ड से अच्छी कोई कोठी नहीं यद्यपि आपने थोडेही दिनोंके लिए उसको लिया है, तो भी इसे शीघ न छोडिएगा।

उसने उत्तर दिया-"जो कुछ में करता हूं जल्दीमें करता हूं। यदि मेरे मनमें नीदरफील्ड छोडनेकी बात आए तो पाँच मिनिटमें छोडकर चलदूंगा। अभी तो यहाँ ठहरना ही मालूम होता है।'

एलिजाब्रेथ-''आपके विषयमें बिलकुल ऐसा ही मेरा विचार था।''। विंगले-''तो आप मुझको बिलकुल समझ गई हैं।'' एलिजोबथ-''हाँ, बिलकुल।''

विंगले-'में तो इसको अपनी प्रशंसा समझना चाहता था, परन्तु इतने सहजमें स्वभाव समझ लिया जाय यह बडे दु:खकी बात है।"

एिछजावेथ-"इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका सहजमें आजाने वाला

-

स्वभाव टेढे स्वभाव से अधिक या कम प्रशंसनीय है।"

मां- 'लिजी! तुम कहाँ हो, इस बातका घ्यान रखो । जंगली ढंगसे हरजगह बार्तालाप करना अच्छा नहीं होता।"

विंगले-''मुझको पता नहीं था कि आप स्वभावपर अध्ययन करती हैं। यह तो बडा मन बहलानेवाला अध्ययन होगा ?'

एलिजावेध-''हाँ, परंतु मेरा स्वभावको अध्ययन करनेमें अधिक मन लगता है।'

डारसी-ग्राममें तो इस अध्यययनका बहुतकम अवसर मिलता होगा। क्योंकि यहांका समाज बहुत संकीर्ण और छोटा है।'

एलिजावेथ- ''एक ही आदमीमें भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में इतना परिवर्तन होता है कि उसीका अध्ययन करनेमें आनन्द आता है।

मिसेज बेनटने डारसीको इस प्रकारसे ग्रामके विषयमें आक्षेप करतेहुए सुनकर, चिढकर कहा-"शहरके समान यहांभी सब कुछ होता है।

4

ह

II

रे

ने

ठा

प्रत्येक मनुष्य आश्चर्य में आगया। डारसी ने मुख फेरालिया। मिसेज बेनटने समझा कि मैंने इसको हरादिया। फिर वह बोली- 'मैं नहीं समझ सकती कि ग्रामसे अधिक लंदन में क्या रखा है, दुकानों और शरावखानों के अतिरिक्त। ग्राम बहुतही सुन्दर होते हैं। क्यों मिस्टर बिंगले ठीक है न?'

बिंगले-'जब मैं प्राममें होता हूँ तो मुझे ग्राम छोडंनेको दिल नहीं चाहता और शहरमें भी यही हालत होती है। दोनोंमें कुछ कुछ अच्छाइयाँ हैं। और मैं दोनोंमें प्रसन्न रह सकता हूँ।'

मिसेज बेनट-''क्योंकि आपका स्वभाव ही अच्छाहै । परन्तु वह मनुष्य (डारसी की ओर देखकर) ग्राम को कुछ समझता ही नहीं।"

एिछजाबेथने लिजित होकर कहा—" मां, तुम मि॰ डारसीकी बात नहीं समझीं। उनका प्रयोजन यह था कि ग्राममें उतने भिंत्र २ प्रकारके मनुष्य नहीं मिलते, जितने शहर में मिलते हैं। और यह बात ठीक भी है।"

भिसेज वेनट- 'यह कौन कहता है। परन्तु इतना बडा आम तो कोई

और नहीं । यहां बहुत मनुष्य मिलते हैं । हम स्वयं चोबीस कुदुम्बों में भोजन करते हैं ।"

बडी काटिनतासे एलिजावेथका विचार करके विंगलेने हँसी रोकी। उसकी बहन को तो इसका कोई विचार नथा। उसने डारसीकी ओर देखकर मुस्कराया।

एलिजबेथने अपनी मां का ध्यान भटकानेके लिए पूछा 'शारलोट त्युक्त

तो घर पर नहीं आई थी ?'

मिसेज बेनट—'अपने पिताके साथ कल आई थीं। मिस्टर बिंगले! सर विलियम भी कैसे अच्छे आदमी हैं। ऐसा सहज स्वभाव, सबसे बातें करना, इसीसे आदमीका अच्छापन प्रगट होता है। और वे आदमी जो अपने को बड़ा समझकर अपना मुँह ही नहीं खोलते अच्छे नहीं कहे जा सकते।'

एलिज-- 'शारलोटने हमारे यहां खाना खाया था या नहीं ?'

मां—'नहीं, उसको घर जाना था। शायद कवाब बनाने होंगे। मिस्टर बिंगले! में सदा ऐसे नौकर रखती हूँ, जो अपना काम कर सकें। मेरी लडिक्यां दूसरे प्रकारसे पाली गई हैं। परन्तु प्रत्येक मनुष्य अपना काम अच्छा ही समझकर करता है। त्यूक्स कुटुम्बकी लडिक्यां बहुत अच्छी हैं। परन्तु शोक है कि वे सुन्दर नहीं हैं। शारलोट तो इतनी बुरी नहीं। वह हमारी विशेष परिचिता है।

बिंगले- 'वह तो अच्छी मालूम होती है।

भिसेज बेनट-'हां, परन्तु आपको मानना पड़ेगा कि वह सुन्दर नहीं। लेडी ह्यूकस स्वयं इस बातको मानती है। और जेनकी सुन्दरतासे ईष्यं करती है। में अपनी लड़कीकी प्रशंसा करनी नहीं चाहती। परन्तु प्रत्येक मनुष्य कहता है कि जेनके समान सुन्दर कन्या दूसरी नहीं। जब वह केवल पन्द्रह वर्षकी थी, तब मेरे भाई गार्डनरके यहां एक पुरुष था, जो उससे इतन प्रेममें फंस गया था कि मेरी भावजको विश्वास था कि हमारे वहांसे आने पहिले वह अवश्यही विवाहका प्रस्ताव करेगा। परन्तु उसने नहीं किया, कदाचित् उसने उसे बहुत छोटी समझा। उसने कुछ बहुतही सुन्दरकिवती

जेनपर छिखी थी।

एलिजवेथने अधीर होकर कहा— 'और उस प्रेमीकी प्रेमकथा समाप्त हो गई। बहुधा ऐसा ही होता है। परन्तु प्रेमको द्र भगानेके लिए कविता करना आज ही मैंने सुना।'

डारसी- 'मैं समझता था कि कविता प्रेमकी ज्वाला बढाती है।' एलिज.- 'हां, अच्छे सच्चे प्रेमकी तो ज्वाला कविता बढाती है, परन्तु झूठे थोडेसे प्रेमको एक अच्छा गीत भगा देता है।'

डारसी मुस्कराया। सब लोग चुप हो गये। एलिजवेथको यही भय था कि मां कहीं फिर न बोल पडे। मां बोलना चाहती थी, परन्तु कुछ विषय उसको न मिला। कुछ देर चुप रहकर वह फिर विंगलेको धन्यवाद देने लगी। और लिजी और जेनके वहां रहनेकी क्षमा मांगी। विंगलेने स्वाभाविक प्रकारसे इसका उत्तर शिष्टतासे दिया और बहनको भी ऐसा करनेका कहा। परन्तु बहन ने टूटे फूटे शब्दों में बनावटी ढंगसे उत्तर दिया। मिसेज बेनटने प्रसन्न होकर गाडी कसनेकी आज्ञा दी। यह संकेत पाकर लीडिया आंगको बढी, और मिस्टर विंगलेको याद दिलाया कि उन्होंने नाच करनेका वचन दिया था। उसको पूरा करना चाहिये। नहीं तो बडी लज्जाजनक बात होगी।

लीडिया गठी हुई १५ वर्षकी युवती थी। उसका रंग साफ था, और वह अपनी मांकी दुलारी लडकी थी। इस कारण वह छोटी ही अवस्थामें बाहर निकल आई, और उसके मौसाके घर आनेजानेके कारण अफसरोंने भी उसकी ओर कुछ ध्यान दिया। इससे वह और भी मानिनी होगई थी।

विंगलेने उत्तर दिया—'में अपना बचन पूरा करनेका विश्वास दिलाता हूँ, और जब तुम्हारी बहन अच्छी हो जायगी, तो मैं तुमसे ही पूछकर नाच का दिन निश्चित करूंगा। उक्की वीमारीमें तो तुम नाच होना अच्छा न सम-झोगी?'

लीडियाने सन्तुष्ट होकर कहा- 'हां, जेनके अच्छा होजाने तक प्रतीक्षा करना ही चाहिए। उस समय तक कैप्टन कारटर भी आजायेंगे और आपके साथ नाच हो जानेके बाद मैं उनसे नाच देनेके लिये कहूंगी।'

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ही ।

भार

व.स

ले! चातें पने

स्टर केयां सम-

के वे चेता

हीं। ईर्ष्या नुष्य

न्द्रह तना निके

क्या, विता

#### १०वां परिच्छेद

ामिसेज बेनट और उसकी लडिकयां चली गईं। एलिजबेथ जेनके कमेरे में गई। और दोनों बहनें डारसीके साथ बेनट कुटुम्बकी हंसी उडानेका प्रयत्न करने लगीं। डारसी, एलिजबेथकी हंसी उडानेमें सम्मिलित न हुआ, यद्यपि मिस बिंगलेन उसके जादूमरे नयनोंका कई बार वर्णन किया।

### दसवां परिच्छेद

वह दिन भी पहले ही दिनके समान व्यतीत होगया। मिसिज हर्स्ट और मिस बिंगलेने कुछ घण्टे रोगीके कमरेमें व्यतीत किए। जेन बहुत धीरे र अच्छी हो रही थी। संध्याको एलिजनेथ ड्रायंगरूममें आई। ताशकी मेज आज नहीं थी। डारसी लिख रहा था और मिस बिंगले उसके पास बैटी हुई उसके अक्षरोंको देख रही थी और बार र उसको संबोधन करके कहती थी कि अपनी बहनकों मेरी ओरसे यह संदेसा मेजदे।। मिस्टर हर्स्ट और मिस्टर बिंगले पिकट खेल रहे थे, और मिसिज हर्स्ट खेल देख रही थी। एलिजनेथने सुईका काम उठा लिया और डारसी और मिस बिंगलेके वार्तालापमें वह स्वाद लेनेलगी। मिस बिंगले कभी तो उसके हस्ताक्षर करती थी और कभी सीधी लिखावटको अच्छा बताती थी, और कभी उसके इतने लम्बे पत्रपर आश्चर्य प्रगट करती थी। डारसी उदासीनतासे वे बातें सुन रहा था। और इस वार्तालापसे उन दोनोंका चरित्र भले प्रकार माल्य देता था।

मिस बिंगले-'मिस डारसी इस पत्रको पाकर कितनी प्रसन्न होगी।' डारसीने कुछ उत्तर न दिया।

मिस बिंगले- आप कितना तेज लिखते हैं।'
डारसी- यह आपकी भूल है। मैं मुस्त लिखता हूँ।'

मिस बिंगले- 'आप वर्षमें कितने पत्र लिखते होंगे ? कामके इतने पत्र लिखना तो मुझको अच्छा नहीं लगता।'

्रट

#### जय-पराजय

डारसी- 'सोभाग्यकी बात है कि पत्र लिखना मेरे हिस्सेमें है, आपके हिस्सेमें नहीं।'

मिस विंगले-आप अपनी बहनको लिख दीजिये कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ।

डारसी—'आपकी इच्छानुसार एक बार में यह लिख चुका हूँ।' मिस विंगले—'मुझको यह भय है। कि आपकी कलम ठीक नहीं चलती, लाइये में बनाऊं। बहुत अच्छी बनाती हूँ।'

डारसी–'धन्यवाद, परन्तु मैं अपनी कलम आपही बनाता हूँ।' मिस बिंगले–'आप इतना अच्छा किसप्रकार लिखते हैं ?' डारसी चुप रहा।

मिस विंगले—'अपनी बहनको लिख दीजिये कि मुझको यह सुनकर बहुत हर्ष हुआ कि उसने बाजा बजानेमें बहुत उन्नति की है। और यहमी लिख दीजिए कि बाजेकी छोटी मेजका खयाल करके मैं खुशीके मारे फूली नहीं समाती।'

डारसी-'अपनी खुशीको उस समयतक रोक राखिये जबतक में दूसरा पत्र लिखूं। अब इस पत्रमें जगह नहीं है।'

मिस बिंगले-'खैर, जाने दीजिए, जनवरीमें तो में उससे मिलूँगी ही क्या सदा आप इतने लंबे और मनोहर पत्र लिखते हैं ?'

डारसी- लंबे तो अवश्य होते हैं। परन्तु मनोहर होते हैं या नहीं यह मैं नहीं कह सकता।'

मिस बिंगले-'मेरी सम्मति तो यह है कि जो मनुष्य आसानीसे लम्बे पत्र लिख सकता है, वह कभी बुरे नहीं लिखेगा।'

मिस्टर बिंगले- यह डारसीकी कुछ प्रशंसा न हुई। क्योंकि डारसी बहुत सोच समझकर देरमें पत्र लिखता है। क्यों डारसी ठीक है न ?'

डारसी- 'मेरे लिखनेका ढंग तुमसे भिन्न है।'

मिस बिंगले-'चार्ल्स तो बिलकुल लापरवाही से लिखता है आधे शब्द छूट जाते हैं; और आधों में धब्बे पड जाते हैं।' 80

#### १० वां पारिच्छेद

बिंगले-'मेरे विचार इतने शीघ्र आते हैं कि मैं उनको लिख नहीं सकता। इसीलिए मेरे पत्र पाने वाले मेरे पत्रका आशय नहीं समझते।' एलिजबेथ- 'आपकी सज्जनताके कारण आपपर कोई आक्षेप नहीं हो। सकता।'

Ŧ.

उ

f

डारसी-' सज्जनताकी दिखावट वडी ही बुरी है। यह भी या तो सम्म-तिका न होना या शेखी प्रगट करती है।'

बिंगले—'और जो अभी मैंने बात कही उस सज्जनतामें किस बातकी झलक है ?'

डारसी-'शेखी की। वास्तवमें तुमको अपने लिखनेके दोषोंपर अभिमान है। क्योंकि तुम समझते हो कि उन दोषोंका कारण यह है कि तुम्हारे विचार बड़ी तेजीसे आते हैं, और तुम उनको लापरवाहीसे लिखते हो। यह बात प्रशंसायोग्य नहीं परन्तु तुम उसको अच्छाही समझते हो। शीघ्रतासे काम करनेकी शक्ति काम करनेवालेको अच्छी मालूम होती है। चाहे उसमें कितने ही दोष रह जाएं। आज प्रातःकाल जब तुमने मिसेज बेनटसे कहा कि तुम यदि नीदरफील्ड छोडना चाहो,तो पांच मिनटमें छोडकर चल सकतेहो,इससे तुम्हारा माव यही था कि तुम्हारी इस बातके लिए प्रशंसा की जाय। यह बात प्रशंसनीय नहीं होसकती, क्योंकि बहुतसे काम अधूरे छोडकर तुम जाओगे, जिससे न तुम्हें लाभ होगा न और किसीका।'

बिंगले-'प्रातःकालकी मूर्खताकी बातोंपर रातको ध्यान देना ठींक बात नहीं। मैं सच कहता हूँ मैंने जो कुछ कहा था उसके एक २ अक्षरको सत्य विश्वास करता हूँ। इसलिए मैंने वह बात स्त्रियोंकी दृष्टिमें आदर प्राप्त करने के लिए नहीं कही थी।'

डारसी-'यह तो में मानता हूँ। परन्तु में यह विश्वास नहीं करता कि तुम इतनी शीष्ट्र यहांसे जा सकोगे। तुम्हारा जाना या न जाना उसी प्रकार होगा जैसे किसी अन्य मनुष्यका। और यदि तुम घोडेपर चढकर जा भी रहेही और तुम्हारा कोई मित्र कहे कि बिंगले एक सप्ताह ठहर जाओ तो तुम अवश्य ठहर जाओगे और जरा और कहनेपर एक मास और ठहर जाओगे।

एलिजबेथ-'इस बातसे तो आपने यही प्रमाणित किया कि मि विंगले का स्वभाव उससे भी अधिक अच्छा है, जितना उन्होंने स्वयं प्रगट किया।'

विंगले-मुझको वडी प्रसन्तता हुई कि आपने मेरे मित्रकी बातका प्रशंसा में पलट दिया। परन्तु मुझे भय है कि मेरे मित्रका यह प्रयोजन कभी नथा। वह अच्छा समझता यदि में अपने मित्रकी बात नमान कर तुरन्त घोडेपर चला जाता।

एलिजवेश- 'इसका अर्थ यह है कि मिस्टर डारसी आपके शीघतामें स्थिर किए हुए संकल्पोंपर हटसे स्थिर रहना अच्छा समझते हैं।'

बिंगले-'में यह बात नहीं समझा सकता, डारसी स्वयं समझायेंगे।'

डारसी- 'आप मेरी सम्मितिका उलट पुलटकर प्रकाशित करते हैं। और मुझसे यह आश करते हैं कि में उसे समझाऊं। अस्तु, ऐसी ही बात मानकर में कहता हूँ कि भिस्र वेनट जिस्र भित्रने हमसे ठहरनेकी प्रार्थना की उसने केवल अपनी इच्छा ही प्रगट की और उस इच्छा के समर्थन में एक भी युक्ति नहीं बताई। '

एलिजाबेथ- ''विना किसी युक्तिके अपने मित्रकी बात मान लेना आपकी दृष्टि में कोई आदर नहीं रखता।''

डारसी-''बिना समझे हुए वात मान लेना बुद्धिका अभाव ही प्रगट करता है।"

एिजा॰-''मिस्टर डारसी आपकी सम्मति में मित्रता और प्रेमका कोई अधिकार नहीं। प्रार्थीका प्रेमही प्रार्थना स्वीकार करनेके लिये पर्याप्त है। युंक्तिके लिये प्रतीक्षा करना प्रेमका अभाव प्रगट करता है। मैं मिस्टर बिंगले के विषयमें कुछ नहीं कह सकती। जब ऐसा अवसर होगा तब देखाजायगा। परन्तु यदि एक भित्र दूसरे मित्रकी साधारण बात बिना किसी युक्तिके मानले तो क्या आप उस मनुष्यको बुरा समहेंगे!"

डारसी-'यह अच्छा होगा कि इस वातको आगे बढानेके पहले हम वह निर्णय करलें कि उस प्रार्थनाका कितना महत्व है और मित्रता परस्पर किस दर्जें की है। बिंगले-''हां ठिक है, उससे बहस्र में महत्व पैदा हो जायगा । मिस बेनट में आपको विश्वाम दिलाता हूँ, कि याद डारसी मुझसे इतना लंगा न हाता ता में उसका तीनक भी आदर न करता। में कहता हूँ कि डारसी से भयंकर में दूसरा जीव नहीं जानता । बिशेषकर अपने घरपर रिववारके दिन जब कुछ काम नहीं होता इसकी भयंकरता और बढ जाती है।

मि॰ डारसी मुस्कराया । एिळजावेथने अनुभव कियाकि डारसीको वह बात बुरी लगी इसालेये वह नहीं हंसी। मिस बिंगले अपने भाईसे इस बातपर क्रोधित हुई। डा

ना

उर

मि

के

ज

मि

थी

को

कर

जा

छो विष कर

डारसी-' बिंगले में तुम्हारी बात समझ गया । तुम ,विचार करने को घणित समझते हो, इसलिये इसप्रकार से हमको चुप कराना चाहते हो।"

बिंगले--कदाचित् ऐसां ही हो । बहसमें झगडा होजाता है। यिद तुम और मिस बेनट अपना विवाद उस समयतकके लिए उठा रखो, जबतक मैं बाहर जाऊं तो अच्छा होगा। और फिर जितना चाहे मेरी बुराई करना।"

एलिजाबेध-''जो बात आप चाहते हैं । मैं करनेको तय्यार हूँ । अच्छा होगा कि मिस्टर डारसी अपना पत्र समाप्त करदें ।''

डारसीने उसकी बात मानली और पत्र समाप्त किया। पत्र लिखकर डारसीने मिस बिंगले और एलिजबेथसे गानेके लिए प्रार्थना की। मिस बिंगले तुरंत पियानोंके पास उचक आई, और एलिजबेथसे गानेके लिए प्रार्थना की। एलिजबेथके अस्वीकार करनेपर वह स्वयं बजाने लगी। मिसेज हर्स्ट अपनी बहनके संग गाने लगी और इसी समयमें एलिजबेथने देखा कि मिन डारसी बार बार उसकी ओर देख रहे हैं। उसकी समझमें न आता था कि इतना बड़ा आदमी किस प्रकारसे मेरी ओर प्रशंसाकी दृष्टिसे देख सकता है। और यह सोचती थी। कि मेरी ओर वह इसलिए देखता है कि वह मुझसे घृणा करता है, बड़े आश्चर्यकी बात है। वह यही समझ सकी कि वह मेरी ओर इसलिये देखता है कि जितने लोग यहां बैठे हैं. उन सबमें उनके विचारके अनुसार में घृणित हूँ। परन्तु इस ध्यानसे उसको कुछ शोक न हुआ, क्योंकि वह स्वयं डारसी

की पसन्द नहीं करती थी। इसिलिए उसको डारसीकी अपने विषयमें सम्मिति की कुछ चिन्ता न थी।

कुछ इटालियन गीत गाकर मिस विंगलेने स्काच तान बजाई, और डारसीने तुरन्त ही एलिजवेथसे कहा, 'मिस बेनट! क्या इस समय तुम्हारा नाचनेको दिल नहीं चाहता।'

एलिजवेथ हँसी और चुप रही। डारसीने प्रश्न दोंहराया।

एलिजवेथ 'मैंने आपका प्रश्न सुना था। उसीका उत्तर सोच रही थी। आपकी इच्छा है कि मैं कहूँ कि हां जी चाहता है ताकि आप रुचि की निन्दा करें। परन्तु मुझको यही बात अच्छी लगती है कि मैं दूसरेकी चालको विकल कर दूं। इसिए मैं यही उत्तर देती हूँ कि मैं नाचना नहीं चाहती। अब जितना चाहें आप मुझसे घृणा करें।'

डारसी-'मेरा इतना साहस नहीं है।'

से

न

ह

₹

ì

"

ħ

ī

₹

T

T

1

एलिजवेथ समझती थी कि डारसीको यह उत्तर बुरा लगेगा परन्तु वह उसकी बातसे आश्चर्यमें आ गई। एलिजवेथके बात करनेके ढंगमें कुछ ऐसी मिठास थी कि कोई उसका दुरा न मान सकता था,और डारसीतो उसके नयनें। के जादूसे प्रभावित हो चुका था। वह यह विश्वास करता था कि यदि एलिजवेथके सम्बन्धी इतने नीच न होते तो कदााचित् में इससे विवाह करलेता। मिस विंगलेने सब बातें देखीं, और ईर्ष्यांसे जल उठी। अब वह यही चाहती थी कि जेन शीव अच्छी हो तो एलिजवेथ वहांसे जाये। वह बार बार डारसी को एलिजवेथके विषयमें छेडकर यह चाहती थी कि डारसी एलिजवेथसे घृणा करने लगे।

वूसरे दिन बागमें घूमते हुए मिस बिंगलेने डारसीसे कहा, 'विवाह हो जानेपर, अपनी सासको कमबोलनेके लाभ बता दीजियेगा। और यदि होसके तो छोटी सालियेंगको अफसरोंके पीछे दौडनेसे रोकियेगा। यदि मैं इस नाजुक विषयमें कुछ कह सकूं, तो अपनी प्राणप्यारी एलिजवेथकी असम्यताको कम करनेका प्रयत्न कीजियेगा।'

#### ११ वां परिच्छेद

डारसी—'मेरे गृहस्थ जीवनके सुखके लिये आपको कुछ और प्रस्ताव करना है ?'

मिस विंगले-'हां, मौसा फिल्मस और फिल्मसके चित्र पैम्बरलेमें अपने गौसा जजके बराबर लगा दीजियेगा। एलिजवेथके चित्र खिंचवानेका प्रयत्न न कीजियेगा क्योंकि कोई चित्रकार उन सुन्दर नेत्रोंका चित्र नहीं खींच सकता।'

डारसी-'उसके नेत्रोंके भावका चित्र खेंचना तो कठिन ही है। परन्तु नेत्रोंके रंग आकार और सुन्दर भावको चित्र खींच सकता है!'

इसी समय मिसिज हर्स्ट और एलिजनेथ दूसरी ओरसे आगये।

मिस विंगलेको घबराहट हुई कि कहीं उन्होंने सुन लिया हो। वह बोली 'सुझको नहीं मालूम था कि आप लोग भी गूमना चाहती हैं।'

मिसिज हर्स्ट-'तुमने अच्छा नहीं किया कि हमको छोडकर इस तरह चली आई। यह कहकर उसने मिस्टर डारसीके खाली हाथमें हाथ दे दिया और एलिजनेथको अकेली छोड दिया। उस रास्तेमें केवल तीन आदमी ही चल सकते थे। मि॰ डारसीने उनकी असम्यताको समझकर कहा—'हमारेलिये यह रास्ता पर्याप्त चौडा नहीं है, चलो दूसरी ओर चलें। परन्तु एलिजनेथने हँसकर कहा—'आप लोग यहीं ठहरें। आप सब बहुत अच्छे प्रतीत होरहे हैं। चौथे आदमीको सम्मिलित करके दृश्य सुन्दर न रहेगा। नमस्ते।'

यह कहकर वह भाग गई। वह प्रसन्न थी कि दो तीन दिनमें अब घर वापिस जाऊंगी । जेन आज ,बहुत अच्छी थी और उसकी इच्छा थी कि अपने कमरेसे शामको एक दो घण्टके लिये बाहर निकले।

## ग्यारहवां परिच्छेद

जन खाना होचुका, एलिजनेथ दौडकर अपनी बहनको ड्रायंगरूममें ले आई। स्त्रियोंने उसका स्वागत किया और जबतक पुरुष नहीं आये उससे

88

#### जय-पराजय

बातचित करती रहीं । बातचित करनेका दव उनका अच्छा था। वे भोजका वर्णन अच्छा कर सकती थीं । छोटी २ बातोंको भलेप्रकार कह सकती थीं । परन्तु पुरुपोंके आते ही जेनसे उनको कोई दिलचस्पी न रही । मिस विंगले डारसीसे बातें करना चाहती थीं । डारसीने तुरन्त ही जेनको बधाई दी । मिर हस्टेने भी सिर नवाकर प्रसन्नता प्रगट की । परन्तु विंगले तो खुर्शाके मारे फूला न समाता था । आध घण्टेतक अंगीठीको ठीक करता रहा कि जेनको सरदी न लग जावे । उसकी प्रार्थनापर जेन उठकर अंगीठीके पास चली गई और वह उसके पास बैठकर बातें करने लगा । एलिजवेथ दूसरे कोनेपर वैठी हुई यह देखकर प्रसन्न होरही थीं ।

चाय समाप्त होनेपर मि. हर्स्टने अपनी सालीसे ताश लानेको कहा। परन्तु व्यर्थ। क्योंकि वह पहलेसे जान चुकी थी कि डारसी ताश खेलना नहीं चाहता। मि. हर्स्टकी प्रार्थना अस्वीकार हुई। मिस विंगलेने उससे कहा कि ताश खेलनेकी इच्छा किसीको नहीं है और सब लोगोंके चुप रहनेसे यही प्रगट हुआ कि वह टीक कह रही है। मिस्टर हर्स्टको सिगार पीनेके आतिरिक्त कोई काम न रहा, डारसीने पुस्तक उठाली। मिस विंगलेने भी एक पुस्तक उटाई। मिसेज हर्स्ट अपने छल्ले और कुंजियोंसे खेलती रही कभी २ अपने भाई और जेनके वार्तालापमें सम्मिलित हो जाती थी।

ामिस विंगलेका ध्यान अपनी पुस्तकसे अधिक इस बातमें था कि डारसीने कितना पढ़ा। बार बार उससे प्रश्न करती थी परन्तु डारसीको वह आकर्षित न कर सकी। वह पढता ही रहा। थककर उसने अपनी पुस्तक रख दी। उस पुस्तक को उसने इसीलिये चुना था कि वह डारसीकी पुस्तकका दूसरा भाग पढे। वह बोली—'इस प्रकारसे संध्या व्यतीत करना कितना अच्छा है। पढनेके बराबर कोई वस्तु नहीं। पुस्तकसे मनुष्य कभी नहीं थकता। जब मैं घर करूंगी तो बडा अच्छा पुस्तकालय अपने यहां बनाऊंगी।

इस बातका किसीने उत्तर न दिया। उसने जंभाई लेकर पुस्तक फेंकदी और कमरेमें इधर उधर देखने लगी। फिर भाईसे बोली — 'चार्ल्स क्या तुम सचमुच नाच देनेवाले हो। नाच देनेके पहले यह अच्छा होगा कि सब लोगों

ताव

ापने यत्न त्रींच

रन्तु

ोली

नरह देया चल

यह कर राथे

घर कि

ममें ससे 84

की सम्मित लेले । हममें से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके लिये नाच दण्ड है।' उसके भाईने कहा—'यदि तुम्हारा अभिप्राय डारसीसे है, तो वह नाच होनेसे पहले सोने जा सकता है। नाच तो नीचे होगा। और तुरन्त ही निमं-त्रणपत्र भेजे जायेंगे।

मिस विंगले-'मैं नःचकी अधिक पसन्द करती, यदि उसमें थोडासा परिवर्तन कर दिया जाता। अधिक अच्छा होता कि नाच मुख्य न रहकर वार्तालाप मुख्य हो जाता।'

बिंगले-'परन्तु फिर वह नाच न कहाता।'

मिस विंगलेने कुछ उत्तर न दिया और खडी होकर कमरे में टहलने लगी। वह सुन्दर थी और कमरे में गूमने का उसका ढंग भी अच्छा था, परन्तु फिर भी वह अपने प्रयत्न में विफल रही और डारसी पढता ही रहा। निराश होकर उसने आन्तम चाल यह चली कि एलिजाबेथ से कहा, आओ तुम भी कमरे में घूमो। एक दशा में बैठे रहनेके अनन्तर घूमनेमें वडा आनन्द आता है। एलिजाबेथ की आश्चर्य हुआ परन्तु वह घूमनेके लिये खडी हो गई। डारसी की भी आश्चर्य हुवा और उसने ऊपर देखकर पुस्तक बन्द करदी। घूमनेके लिये उसको भी निमंत्रण दिया गया, परन्तु उसने अस्वीकार करते हुए कहा 'घूमनेके दो ही कारण हो सकते हैं। और उसके उसमें सम्मिलित होनेसे बाधा पडनेका भय है।'

मिस बिंगलेने एलिजबेथसे कहा कि डारसीका क्या प्रयोजन है मैं नहीं समझी, तुम कुछ समझीं ?

एालिजबेथ-'नहीं। परन्तु यह विश्वास रखो कि वह हमपर कुछ आक्षेप करना चाहता है। उसको निराश करनेका सबसे अच्छा ढंग यही है कि अब उससे इस विषयमें कुछ न पूछा जाये।

मिस बिंगले उसको निराश करनेमें असमर्थ थी। इसालिये उसने पूछा कि तुम्हारा इस बातसे क्या प्रयोजन है।

डारसी-'मुझको अपना प्रयोजन समझानेमें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकारसे संध्या व्यतीत करनेसे यही प्रगट होता है कि यातो आप एक दूसरेके रहस्यों ने परिचित हैं या आप यह समझती हैं कि इस तरह चलनेसे आप सुन्दर प्रतीत होती हैं। यदि पहली बात है तो मेरा सम्मिलित होना बाधक होगा और यदि दूसरी बात है तो मैं यहां बैठे २ आपकी सुन्दरताका आनन्द आधिक उठा सकता हूँ।

मिस बिंगले—'अनुचित निन्दित बात । किस प्रकारसे हम इनको दण्ड

एलिजबेथ-'कुछ कठिन नहीं है यदि आपकी इच्छा हो। हम लोग एक दूसरेको दण्ड दे सकते हैं। इनको छाडो, इनपर हँसो। आपकी तो इन से पर्याप्त घनिष्टता है, आप जानती होंगी कि किस प्रकारसे इनको दण्ड दिया जाय।'

मिस बिंगले- 'सच कहती हूँ मुझे दण्ड देनेका ढंग नहीं मालूम । में आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी घनिष्ठताने मुझे अभी यह नहीं सिखाया। शांति और धरिजवाले आदमीको कौन चिढा सकती है। वह हमको ही उल्लू बना देगा और उसपर बिना किसी विषयके हँसना हमारी मूर्खता प्रगट करेगा। मिस्टर डारसी ही हम लोगोंपर हँस २ के लोट जायगा।'

एलिजबेथ-'मिस्टर डारसीपर कोई हंस नहीं सकता यह कैसी असा-धारण बात है। मैं तो समझती हूँ कि ऐसे मनुष्योंसे परिचित होना बडी हानि है। क्योंकि मैं दूसरेपर हसे बिना नहीं रह सकती।'

डारसी- मिस बिंगलेने मेरे विषयमें ऐसी बात कही कि जो सर्वथा निर्मूल है। सबसे बुद्धिमान और सबसे मले आदमीकी बुद्धि और अच्छे कामकी भी वह हंसी उडा सकता है, जिसके जीवनका पहला उद्देश्य दूसरोंकी हंसी उडाना ही है।

एलिजबेश-'निस्संदेह, परन्तु मैं उन मनुष्योंभेसे नहीं हूँ जो बुद्धि और अच्छी बातोंकी हंसी उडायें। सूर्वता, झखसे तो अवश्य मुझको हंसी आती है, परन्तु मैं समझती हूँ कि आप इन बातोंसे रहित हैं।'

डारसी — 'इन बातें।से बिलकुल रहित होना तो असम्भव है। परन्तु यह मेरे जीवनका उद्देश्य रहा है, कि मुझमें कोई ऐसी निर्बलता उत्पन्न न हो कि दूसरेको उसपर हंसनेका अवसर मिले।' 38

एलिज.-'अहंकार और मान ही से तो आपका प्रयोजन है ?' डारसी-'घमंड तो एक निर्बलता अवश्य है परन्तु मान यदि मनुष्य वास्तव में दूसरोंसे बढा-चढा है तो कोई बुरी बात नहीं।'

एलिजबेथने हंसी छिपानेके लिये दूसरी ओर मुख कर लिया।

मिस बिंगले- 'आप डारसीकी परीक्षा कर चुकीं। अब बताइये किस निर्णयपर पहुँचीं।'

एलिज, —'मिस्टर डारसीमें कोई दोष नहीं। वह स्वयं ही इस बातको मानते हैं।'

डारसी-नहीं में यह तो नहीं कहता । मुझमें बहुतसे दोष हैं । परन्तु वे खुदिसे सम्बन्ध नहीं रखते । मैं अपने मिजाजके विषयमें नहीं कह सकता । मैं अपने हठपर स्थिर रहता हूँ । दूसरोंके सुखकी चिन्ता नहीं करता । दूसरोंकी सूर्खता और दोषोंको नहीं भूलता । मेरे भावमें दूसरोंकी चाटुकारीसे कोई परिवर्तन नहीं होता । मेरा स्वभाव चिडाचिडा है । एकपार यदि मैं किसीके विषयमें दुरी सम्मति स्थिर करछं, तो फिर वह मेरी दृष्टिमें अच्छा नहीं हो सकता । '

एलिज.-यह दोप अवश्य है। परन्तु मैं इनपर हंस नहीं सकती। आप मेरी हंसीसे रक्षित हैं।'

डारसी-'प्रत्येक मनुष्यके स्वभावमें कोई न कोई स्वाभाविक दोष होता है, और वह पढने लिखनेंस भी नहीं जाता।'

q

í

a

ट

ते

Ų

र

एलिज - 'और प्रत्येक दोष दूसरोंसे घृणा करता है।'

डारसीने हंस कर कहा—'और आपका दोष दूसरोंकी बातोंके अग्रुद्ध अर्थ निकालना है।'

मिस बिंगले इस बार्तालापसे जिसमें उसका कुछ भाग न था क्षुव्ध होकर बोली, कुछ गाना होना चाहिये। लुईजा! यदि मिस्टर हर्स्ट जग जायें, तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ?'

उसकी बहनने कुछ आपत्ति न की। पियानो खुल गया। थोडी देरके बाद डारसी यह सोचकर प्रसन्न हुआ कि मैं एलिजवेथके आकर्षणसे इस समय तो बच गया।

# वारहवां परिच्छेद

प्रकार केल करने बहुत होता प्रकार करते हार की मानले जीवल विकास

एलिजवेथने दूसरे दिन प्रात:काल मां को लिखा कि हम लोगोंके लिए आज गाडी भेज दो। परन्तु मिसिज बेनटका बिचार यह था कि जेन कमसे कम एक सताहतक वहां रहे। इसलिये उसको जेनकी बात अच्छी न लगी। उसने उत्तर दिया कि मंगलसे पहले गाडी नहीं मिल सकती, और यदि मिं बिंगले और उसकी बहन तुमको रोकना चाहें, तो मुझे कोई आपित्त नहीं। एलिजवेथ अब टहरनेके विरूद्ध थी। इसलिये उसने जेनसे कहा कि विंगलेकी गाडी मांगकर चलो। और अन्तमें यह निश्चय हुआ कि आज जानेकी इच्छा प्रगट की जाय।

गाडीं के लिये प्रार्थना की गई। फिर उनके ठहरने के लिए उधरसे कहा गया। और दूसरे दिनतक का जाना स्थिगित होगया। मिस विंगलेको अब इस वातका शोक था कि क्यों मैंने इन्हें ठहरने को कहा। क्यों कि एलिजबेथसे उसको जेनके प्रेमकी अपेक्षा अधिक ईप्यों थी। बिंगलेको उनके जानेका सुन कर बहुत शोक हुआ और उन्होंने जेनसे ठहरने के लिए बहुत कुछ कहा। परन्तु वह स्थिर रही।

डारसीको वह सूचना अच्छी लगी। क्योंकि एलिजबेथ उसकी इच्छाके विच्छ उसको आकर्षण कर रही थी, और मिस विगले भी उसको इस विषय में बहुत छेडती थी। उसने अब यह निर्णय किया कि अब मेरी ओरसे कोई बात ऐसी न हो कि जिसमें कोई यह समझे कि मैं एलिजबेथको प्रशंसा की दृष्टिसे देखता हूँ। यह वह समझता था कि अब कोई बात मेरे मुंदसे निकली तो उसको इस प्रकारका विचार अवश्य होगा। सनीचरको कठिनतासे उसने एलिजबेथसे दस शब्द कहे यद्यपि आध घण्टेतक वह दोनों बिलकुल अकेले रहे। डारसीने उसकी ओर आंखे फेरकर भी न देखा। रविवारको प्रातःकाल

के बाद जानेका समय हुआ। मिस बिंगलेने एलिजवेथको भलमंसीसे विदा किया और जेनमें बहुत प्रेम प्रगट करते हुए कहा कि आपसे मिलकर मुझे वडा हर्ष होता है। जेनसे हाथ मिलाकर एलिजवेथ तकसे भी हाथ मिलाया। एलिजवेथ बडी खुशीसे बिदा हुई।

घरमें पहुंचनेपर उनकी मां ने खेद प्रगट किया और कहा कि तुमने क्यों दूसरोंकी गाडी मांगी। यदि जेनकी सरदी लग जाती तो क्या होता। परन्तु पिताको उनके आनेका बहुत हर्ष हुआ, क्योंकि उनके बिना घर सूना लगता था और जेन और एलिजवेथके न होनेसे घरमें बातोंका आनन्द ही न था।

मेरी सदाकी तरह पढ़नेमें लगी हुई थी। और उसकी बहुतसी बातें कहनी थी। कैथरिन और लीडियाको और ही बात करनी थी। बुधवारसे आज तक फीजमें बहुत कुछ नई बातें हो गई थी। बहुतसे अफसर उनके मौसाके यहां खाने आये थे। एक सिपाहीके बेंत पड़े थे, और यह समाचार फैल चला था कि कर्नल वास्टर्र विवाह करनेवाले हैं।

## । इस वह हुए अव तेरहवां परिच्छेद वह हुए का हुए व

करा । जार एक प्रकानका जाना न्यायत इक्या । विस् विश्वतिको अप इक

मि॰ बेनटने दूसरे दिन प्रातराश करतेहुए अपनी स्त्रीसे कहा-मुझको आशाहै कि आज तुम अच्छा खाना बनवाओगी। क्योंकि हमारे कुटुम्बमें आज एक आदमी ओयगा।'

मिसेज बेनट-'कौन मेरे प्यारे ! मुझे तो नहीं माळ्म । क्या शालींट आयेगी। उसके खानेके लिए कोई बिरोष प्रबन्ध नहीं करना है। उसके यहाँ से तो हमारे यहाँ खाना अच्छा बनता है।'

मिस्टर बेनट-'जिसके आनेको में कहरहा हूँ वह एक पुरुष है और अपरिचित है।'

मिसेज बेनट-'अवस्य ही विंगले होगा। जेन! तूने मुझे अभीतक बताया क्यों नहीं ? मैं मिस्टर विंगले से मिलकर बहुत प्रसन्न हूँगी। कैसे दुर्भाग्यकी बात है। के घरमें मछलीका एक दुकडाभी नहीं है। लीडिया, घंटी बजाओ। अभी हिलसे कुछ कहना है।

1

त्

11

तु

11

तें

₹

Į.

मिस्टर वेनट-मिस्टर विंगले नहीं है परन्तु वह एक ऐसा मनुष्य है जिसको मैंने आजतक नहीं देखा।

सव उत्सुक होगए और पाँचों कन्याओं और स्त्रीने एक दम उससे प्रश्न किया कि 'यह कौन है।'

कुछ देर उनकी उत्मुकता बढ़ाकर बेनट बोला-एकमास हुआ जब मुझको यह पत्र मिलाथा। पन्द्रह दिनहुए मैंने इसका उत्तर दिया। यह मेरे चंचरे भाई कालंसकी चिछी है जो मेरे मरनेके बाद तुम्हें इस घरसे जब चाहे निकाल दें।

उत्तकी स्त्रीने कहा-उस दुष्टका नाम मेरे सामने न लो। कैसे दुखकी बात है कि तुम्हारे बच्चोंको कुछ न मिले और वह सब लेजाय। यादे में तुम्हारे स्थानमें होती तो इसका कुछ प्रबन्ध करती।

जेन और एलिजावेथेन उसको कानून समझाना चाहा । परन्तु मिसेज बेनेट कुछ न समझी और यही कहती रही कि कैसी निर्देयता है कि पाँच लड़-कियों वाले कुटुम्बको छोडकर एक अपरिचित मनुष्यको सब सम्पत्ति सौंप दी जाय ।

मिस्टर वेनट-'है तो ऐसाही, और मिस्टर कालंसके पापका प्रायाश्चित्त नहीं हो सकता। परन्तु तुम यदि उसका पत्र सुनो तो उसके लिखनेके ढंगोस तुमको उसपर कुछ दया आयेगी।

भिसेज बेनेट-'कदापि नहीं। मैं ऐसे झूटे पाखंडियोंको अच्छा नहीं समझती। अपने पिताके समान तुमसे सदा झगडा क्यों नहीं करता रहता। मिस्टर बेनेट-'ऐसा ही उसने लिखा है, पत्र सुनो।' १३ वां परिच्छेद

42

प्रमातक अस्तिक हुए हिंद देसरे । प्रमाई पत्र

हंसफोर्ड १५ अक्तूबर

मान्यवर महोदय !

जो विवाद मेरे पूज्य पिताजी और आपके बीच में था उससे में बहत क्षुच्ध रहता था। जबसे मेरे दुर्भाग्यसे मेरे पिता इस संसारसे चल बसे. में सदा यही सोचता था कि किस प्रकारसे इस खाईको भरा जाय। पहले मझको भय था कि कहीं मेरे पूज्य पिताकी स्मृतिमें अपमान न हो कि जिस मनुष्यसे उसका बैर रहा, उससे में मित्रता करूं। पर अब मैं इस विषयमें निश्चित होगया हैं। क्योंकि ईस्ट में में पादरी होगया हूं और सौभाग्यसे सर लई डी वौरोकी विभवा माननीया छेडी केथरीन डी वौरीने कपा करके मेरा संरक्षक होकर, अपने यहाँके गिरजेका पादरी मुझका नियत किया है। वहाँ मेर हार्दिक प्रयत्न यह रहेगा कि मैं उस देवीका अनुगृहीत रहकर इंग्लैंडके गिरजेके नियमोंके अनुसार धर्मसम्बन्धी सब संस्कार किया करं। पादरी होकर में अपना यह धर्म समझता हूँ कि जितने कुटुम्बियोंपर मेरा प्रभाव हो सकता है वहां शान्तिका राज्य स्थापित करूं । इन्हीं कारणोंसे मैं आज अपने को सराहता हूँ कि आपसे मित्रभाव प्रगट करनेमें मेरी कितनी बडाई है। क्रपंया इस वात पर ध्यान न दीजिये कि आपके बाद लॉगबोर्नका में मालिक हूँ मा और इस लिये मेरे शान्तिके सन्देशको ठोकर न मारियेगा। मझको शोक हैं। कि आपकी प्रशंसित कन्याओं को हानि पहुँचानेका कारण हूँ और इस लिये मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उसका प्रतिकार करनेको उद्यत हूँ-खैर इसकी वात फिर होगी। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं सोमवार १८ नवाबर शामको चार बजे आपके यहां आऊंगा। और दानीचर तक रहूंगा! देवी कैथरीनने इस वातकी आज्ञा मुझे देदी है। आपकी मानन(या पत्नी और कन्याओंकी सेवामें सादर नमस्ते।

आपका इमिचन्तक और मित्र ( किस हम्में के किस के किस के विलियम कालंस ) मिस्टर वेनट ने कहा— 'तो चार बजे यह सिन्ध करनेवाला सज्जन आविगा। पत्रसे तो वह बहुत ही कृपाल युवक प्रतीत होता है, और सम्भवतः हमारा बहुमूल्य परिचित प्रमाणित होगा, यदि लेडी कैथरीनने यहां उसको फिर आनेकी आज्ञा दी।'

मिसेज वेनट- 'लड़िक्योंके साथ प्रतिकार करनेके विषयमें जो उसने लिखा है वह बहुत ही समझकी बात है। मैं उसको इस काममें निक्त्साहित न करूंगी।'

दुत

को

रसे

न्त

डी

क

ार कि

री

हो

गने

١

i 有

ज्ये

ार

न

जेन-'यह समझना कठिन है कि वह हमारा प्रतिकार करेगा। परन्तु ऐसी इच्छा ही उसका हृदय अच्छा होना प्रगट करती है।'

एिळ जेथका ध्यान लेडी कैथरीनके लिये उसका असाधारण सम्मान होनेकी ओर गया। उसने कहा, 'यह तो कोई विचित्र मनुष्य माल्म होता है। मेरी समझमें नहीं आता कि कैसा मनुष्य है। लिखनेके ढंगसे दिखावा टपकता है। क्यों पिताजी, ऐसा आदमी क्या समझदार हो सकता है ?'

मि बेनट-'नहीं, मेरे समझमें तो इसके विरुद्ध ही होगा। उसके पत्रमें स्वाभिमान और दासताके भावोंका मिश्रण है। मैं उससे मिलनेके लिये अधीर हो रहा हूं।'

मेरी—'उसके लिखनेका ढंग तो बुरा नहीं है। बहुतसी वार्ते नई नहीं हैं, परन्तु अच्छें प्रकारसे लिखी गई हैं।'

कैथरीन और लीडियाको पत्र सुनकर या आगंतुकका आना सुनकर कोई प्रसन्नता न हुई। यह तो असम्भव था कि उनका चचेरा भाई फौजी कोट पहनकर आये। और अब उनको फौजी कोट पहननेवालेके अतिरिक्त किसी के संग आनन्द न आता था। मिसेज बेनट पत्र सुनकर खुश थीं और अतिथि का स्वागत करनेके लिये तत्पर थीं। पतिको और कन्याओंको इस बातसे बड़ा आश्चर्य हुआ।

मिस्टर कालंस टीक समयपर पधारे। सारे कुटुंबने उसका स्वागत किया। मिस्टर बेनट तो कम बाले परन्तु स्त्रियोंने खूब बातें की। मिस्टर .48

कालंस तो चुप होना जानता ही न था। वह एक लंबा भारी भरकम आदमी था। अवस्था २५ वर्षकी होगी। गंभीरता ओर शानमें डूबा हुआ था, उसकी चाल और ढंग नियमित थे। थोडी ही देर बैठा होगा कि उसने मिसेज बेनटको इतनी अच्छी लडिकयोंकी माता होनेकी बधाई दी। मैंने इनकी सुन्दरताके विषयमें बहुत कुछ सुना था। परन्तु देखकर प्रसिद्धिस कहीं अधिक पाया। निस्संदेह इनके विवाह अच्छे घरेंमें होंगे। यह ढंग कन्याओंको अच्छा न लगा परन्तु मिसेज बेनट बोली, महाशय, आप बहुत दयाछ हैं। आपके मुंहमें घी शकर। यह तो बहुत ही दिग्द्रतामें जीवन काटेंगी।

कालंस-'आपका प्रयोजन क्या इससे यह है कि सब सम्पत्तिका उत्तरा-धिकारी मैं हूंगा।'

मिसेज बेनट—''हाँ, आप को स्वीकार करना पड़ेगा कि लड़िक्यों के लिये यह कैसे दुख की बात है। इसमें आपका कोई अपराध नहीं, संसार में ऐसा होता ही रहता है।''

कालंस ''-मैं समझता हूं कि मेरी चचेरी बहनों के लिये यह अन्याय है। और मैं कुछ और भी कहना चाहता था, परन्तु अभी कहनेसे मुझको आप जल्दबाज समझेंगे। मैं युवितयों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनकी प्रशंसा करनेको तत्पर होकर आया हूँ। इस समय मैं और कुछ न कहूंगा। जब अधिक परिचय हो जायगा।'

इतनेमें खानेका बुलावा हुआ। लडिकयां एक दूसरेको देखकर हंसने लगीं। मिस्टर कालंसकी प्रशंसा लडिकयों ही तक परिमित न रही। हालके फरनीचरकी परीक्षा होकर प्रशंसा हुई। इसकी इस प्रशंसासे मिसेज बेनट प्रसन्न होती, परन्तु दिलको दुखानेवाली बात यह थी कि मिस्टर बेनटके बाद यह सब माल उसीका होगा। खानेकी भी प्रशंसा हुई और उसने पृछा कि मेरी किस सुन्दर चचेरी बहनने खाना बनाया है। परन्तु मिसेज बेनटने शान से उसको ठोककर कहा कि हम रसोईया रख सकते हैं, और लडिकयोंको

रसोईखानेमें कोई काम नहीं करना पडता। कालंसने मिसेज बेनटसे क्षमा प्रार्थना की। नम्रतासे मिसेज बेनटने कहा कि मैंने तुम्हारी बातका बुरा नहीं माना, परन्तु वह पंद्रह मिनटतक क्षमा मांगता ही रहा।

H

Ŧ

Π

न

### चौदहवां परिच्छेद

खानेके समय मिस्टर बेनट कुछ न बांले। परन्तु जब नौकर चले गए, उन्होंने प्रतिनिधिसे बात करना उचत समझकर लेशी कैथरीनके विषयमें आरंग किया। मिस्टर कालंस उस देवीकी प्रशंसामें बहुत कुछ बोले। उन्होंने कहा— 'अपने सारे जीवनमें मुझको ऐसी स्त्री कोई नहीं मिली, जो इतनी कुलीन होकर इतनी दयालु हो। कृपा करके उसने मेरे दोनों उपदेशोंको पसंद किया। दो बार मुझको रोजिन्समें खाना खानेको बुलाया। बहुतसे लोग लेडी कैथरीनको अहंकारी कहते हैं, परन्तु मैंने कभी ऐसी बात उसमें नहीं पाई। मुझसे वह बड़े भले प्रकार बोलती है। लोगोंसे मैं मिलं इसमें कोई आपित्त नहीं करती। और अन्य सन्बन्धियोंके पास जानेकी छुट्टी दे देती है। उसने मुझको सम्मित दी है कि मैं विवाह कर लं। एक बार वह मेरे यहां आई भी, और मुझको सम्मित दे गई कि ऊपरके कमरेमें अलमारियां लगालुं।'

मिसेज बेनट-'ये बहुत ही उचित वातें थीं, अवश्यही वह अच्छी होंगी शोक है कि हमारी धनिक स्त्रियां इस प्रकारकी नहीं होतीं। क्यों महाशयजी, ये आपके समीप ही रहती हैं ?

कालंस-!जिस बागमें मेरी कुटिया है उसके साथकी गली छोडकर रोजिन्स पार्क है, जिसमें देवीजी रहती हैं।

मिस बेनट-'आपने कदाचित् कहा था कि वे विधवा हैं, उसके कुटु-म्बियोंमें कोई और है ?'

### १४ वां पारिच्छेद

कालंस- 'केवल एक लडकी है जो इस सब सम्पत्तिकी उत्तराधिकारिणी होगी। '

मिसेज बेनट-- 'तो वह बहुत भाग्यशाली कन्या है। क्या वह सुन्दर है ? '

कालंस-'अत्यन्त सुन्दर है। लेडी कैथरीन स्वयं कहतीं हैं कि सुन्दरता में उनकी कन्याके बराबर नारी जातिमें कोई नहीं। उसकी आकृतिसे सज्ज-नता टपकती है। दुर्भाग्यसे कुछ बीमारसी रहती है, जिसके कारण वह बहुत सी बातें नहीं सीख सकी। यह मुझसे उसकी शिक्षानिरीक्षकाने कहा था, जो उसके संग रहती है। कन्या बहुत ही अच्छे स्वभाव की है और कभी-कभी कुटिया के सामने से अपनी फिटन में निकलती है।"

मिसेज बेनट—''क्या वह सम्राट् से मिलाई जा चुकी है। मैंने उसका नाम साम्रट्से मिलनेवाली युवितयोंमें नहीं देखा।''

कालसं- ''उसका स्वास्थ्य ऐसा है कि लंडनमें रहना अनुकूल न होगा इसी कारण वह सम्राट्से मिलाई न जासकी। मैंने लंडी केथरीनसे कई बार कहा है कि उसकी सुन्दर पुत्री डचैंज होनेके योग्य है। मैं बहुधा ऐसी ऐसी चाडुकारीकी बांतें कह देता हूँ, जिनसे स्त्रियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसी बातें कहना मेरा धर्म है।

मिस्टर बेनट- 'आपका विचार उचित है। सौभाग्यकी बात है कि आपको खुशामद करना आता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये बातें आपके। तुरन्त ही सूझती हैं या आप पहलेंसे सोच रखते हैं।'

कालंस-'कुछ तो सोच रखता हूं, और कुछ अवसरपर भी सूझ जाती हैं। परन्तु में कहता इस प्रकारसे हूं कि मालूम हो कि अवसरपर ही सूझी हैं।'

मिस्टर बेनटने समझ लिया कि उनका अतिथि बिलकुल मूर्ख है। सूरत गम्भीर बनाकर वह इसकी बातें सुनता था और कभी-कभी एलिज-बेयकी ओर देखकर मुस्कराता था।

५६

पुर पुर मुझ

में

स्वं

37

क

पु

3

फ

वि

क

पूर

वंन दि का बैर

चायके समयतक उसकी मूर्खता खूब प्रकट होने लगी। मि॰ बेनटने अपने अतिश्विको ड्राइंगरुममें बुलाया, और पुस्तक पढ़नेको कहा। मिस्टर कालिन्सने पढ़ना स्वीकार किया और एक पुस्तक उसको दी गई। उसने पुस्तक देखकर अलग रखदी और कहा में उपन्यास नहीं पढ़ता। किसीने उसको भूरा। और लीडिया अचम्भेमें आगई। पुस्तकें दीगई और उसने फोडिंसके उपदेश नामकी पुस्तक को पढ़ना ग्रुरु किया। तीनही पृष्ट पढ़े हैंगि कि लीडियाने माँसे कहा, मां, फिलिंग्स मोसा रिचर्डको निकाल देंगे और कर्नल फार्स्ट उसे नौकर रखलेंगे। मैं कल मेरीटन जाकर इसके विषयमें पूछूगी और यहभी पूछूंगी कि डेनी कब आयेंगे।

लीडियाको बढी बहनोंने चुप रहनेको कहा,परन्तु कालंसने कुद्व होकर पुस्तक रखदी और कहा-मैंने कईबार देखाहै, कि युवातियोंको गम्भीर पुस्तकें अच्छी नहीं लगतीं। यद्यपि वे उन्हीं के लामके लिये लिखी जाती हैं। मुझको बडा आश्चर्य है कि अपनेही लामकी वे नहीं सुनतीं। परन्तु अव मैं अपनी छोटी चचेरी बहिनको तंग न करंगा।

यह कहकर उसने भि॰ बेनटसे बेगमैन खेळनेकी कहा। भि॰ बेनटने स्वीकार करतेहुए कहा कि युवितयों को हँसी की बंतिं करने दीजिए। मिसेज बेनट और छड़िक्योंने छीड़ियाकी असम्यताके छिए क्षमा माँगी। और बचन दिया यदि आप किर पुस्तक पढ़ें तो कोई आपात्ति न होगी। परन्तु भि॰ काळंसने उनको विश्वास दिळाया कि मुझे अपनी छोटी चचेरीबहनसे कोई बेर नहीं है और मैंने उसका बुरा नहीं माना है। यह कहकर वह भि॰ बेनट से बेगमैन खेळने छगा।

कन

देख

उन

थे,

खाः

खो की.

मा

कार विन

छोत

औ

अप

लौर

थी

दुक

मिन

में है

यही

युव

कि

गाइ

रहा

एहि

46

# पन्द्रहवां परिच्छेद

मि कालंस समझदार मनुष्य न था। शिक्षा संगित भी अच्छी न थी। उसके जीवनका अधिकांश समय अपढ और कंज्स पिताके संग व्यतीत हुआ था। कुछिदन यूनिवर्सिटीमें रहा था, परन्तु वहांभी कुछ प्राप्त न किया। सर्वश्च पिताके दबावमें रहनेके कारण उसमें दीनता आगई थी। परन्तु अब अकेलेमें रहनेके कारण और कुछ रुपया मिलनेके कारण उसे घमंड भी हो गया था। सौभाग्यसे हंसफोर्डके पादरीका स्थान खाली हुआ, और वह वहां नियत हो गया। वह अपनी संरक्षिका का अत्यन्त आदर करता था, और अपने विषयमें भी उसकी सम्मित अच्छी थी। अपनेको बहुत कुछ समझता था। इन कारणोंसे उसका चित्र घमंड और चाटुकारिता, स्वाभिमान और दीनताका विचित्र मिश्रण था। उसको अब व्याह करनेकी इच्छा थी, और लॉगबोर्नके कुटुम्ब से संधि करनेमें उसका ग्रुप्त प्रयोजन यही था कि यदि उन कन्याओंमेंसे केई ऐसी सुन्दर हो जैसी उनकी प्रसिद्धि थी, तो वह एकसे विवाह कर लेगा। उन कन्याओंको उनके पिताकी सम्पत्तिसे वंचित रखनेका यही प्रतिकार उसने सोचा था। वह समझता था कि ऐसे विचारसे मेरा परमार्थ और दयाखपन टपकता है।

लडिकयोंको देखकर उसके विचारमें परिवर्तन न हुआ। जेनका प्यारा मुख देखकर उसने उससे विवाह करनेका मन ही मन विचार कर लिया। दूसरे दिन मिसेज बेनटसे बातचीत करते हुए उसको यह मालूम हुआ कि जेनकी कहीं और बातचींत है। परन्तु और कन्याओंके विषयमें वह कुछ नहीं कह सकती थी, कि वह किसीसे प्रेम करती हैं या नहीं।

मिस्टर कालंस जेनसे एालिजबेथपर आ रहे। और मां से अपना विचार प्रगट कर दिया।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

49

मिसेज बेनट बहुत खुश हुई। और उसे विश्वास हुआ कि शिष्ठही मेरी सब कन्यायें विवाहित हो जाएंगी। कल ही मिसेज बेनट जिसे घृणाकी दृष्टिसे देखती थीं उसे आज उसने आदरका पात्र समझा। मेरीके अतिरिक्त सब बहुनें मेरिटनकी ओर जाने लगीं। और मिन् बेनटकी प्रार्थनापर मि. कालंस उनके संग चलनेको तत्पर हुए। मि. बेनट मिन् कालंससे पीछा छुडाना चाहते थे, और अपने पुस्तकालयमें अकेला बैठना चाहते थे। क्योंकि मिन् कालंस खानेके अनंतर वहीं आकर बैठ गये थे। और यों तो पढनेको एक बडी पुस्तक खोल ली थी। परन्तु असल प्रयोजन उनका यह था कि अपने घर और बाग की प्रशंसा करें। मिस्टर बेनट मकानके दूसरे कमरेमें तो मूर्खता और अभिमान सहन कर तकते थे, परंतु पुस्तकालयमें वे स्वतंत्र रहकर शांति चाहते थे। कालंसने अपनी बडी किताब बंद कर दी, और चल दिए। रास्ते भर वह तो बिना प्रयोजन बडी र बातें करता रहा, और युवातियां सम्य उत्तर देती रहीं। छोटी कन्याओंका चित्त तो वह अपनी ओर आकर्षित करना नहीं चाहता था। और छोटी कन्याओंकी दृष्टि भी अफसरेंको हुंद रही थीं।

आ

दा

रेमें

TI

हो

रमें

₹-

17

म्ब

दि

ने

न

रा

11

हीं

R

शिव्र ही प्रत्येक युवतीका ध्यान एक नवीन युवककी ओर गया जो एक अफसरके संग टहल रहा था। अफसरका नाम मि॰ डेनी था। जिसके लंडनसे लौटनेकी प्रतीक्षा लीडिया कर रही थी। इस नवीन आगंतुक की सजधज ऐसी थी कि किटी और लीडियाने उनका नाम जाननेके लिए यह छल किया कि दुकानमें कोई वस्तु मोल लेनेके बहाने उनके पास पहुंच गई। मि. डेनीने अपने मित्रका परिचय उनसे कराया। वह मिस्टर बिकम हैं जिन्होंने हमारी फौज में लैफ्टीनेण्ट होना स्वीकार किया है। उस युवकको आदर्श बनाने के लिए यही एक फौजी कपडोंकी कमी थी। वह बहुत ही सुन्दर, गठीला, प्रसन्नमुख युवा था। परिचयके बादही बातचीत शुरू हो गई। बातचीत हो रही थी कि घोडोंकी टाप सुनकर सब लोगोंने मुडकर देखा, और बिंगले और डारसी गाडीसे उत्तर। बिंगले और जेनकी बातें होने लगीं। मि॰ डारसी प्रयत्न कर रहा था कि वह एलिजबेथकी ओर न देखे कि उसकी आंखें बिकमसे चार हुई। एलिजबेथने उन आंखोंके चार होते ही उन दोनोंके मुखपर विचित्र परिवर्तन

80

देखा। एकका मुख सफेद पड गया, दूसरा लाल हो गया। मि. बिकमने हैट उठाकर प्रणाम किया। मि. डारसीने उसका उत्तर दिया। एलिजबेथ मनमें सोचने लगी कि क्या वात है ?

मि. बिंगले विदा होकर डारसीके संग गाडीमें चले गए। मि. डेनी और मि विकम मि फिलिएसके मकानतक युवातियोंको पहंचाने आए। लीडियाकी प्रार्थना और मि.फिलिफ्सके निमंत्रणपर भी वे अंदर न घुसे। मिसेज फिलिफ्स अपनी भानजियोंके आनेसे बहुत प्रसन्न हुई। जेनने मि कालंसका उससे परिचय कराया। मिसेज फिलिफ्स बहुत ही नम्रतासे उससे मिली और उसने भी नम्रतासे उत्तर दिया। मिसेज फिलिफ्सने फिर पूछा कि दूसरा नया मनुष्य कान था, जिसके विषयमें केवल यही उत्तर मिला कि वह लेफ्टीनेण्ट होनेवाला है। विकम उसका नाम है। विकमके सामने फीजके और अफसर घृणित और मुर्ख प्रतीत होने लगे। कुछ अफसरोंका दूसरे दिन फिलिफ्सके यहां भोज था। उसने कहा,- 'मैं अपने पतिको विकमके पास भी निमंत्रण लेकर भेजूंगी।' दुसरे दिनके विचार से सब लोग प्रसन्न हो उठे और फिर सब लोग चले। भि. कालंसने बहुत नम्रतासे प्रणाम किया। घर आते हुए एलिजवेथने जेनसे कहा,- मि. डारसी और मि. विकमकी चार आंखें होते ही एक दूसरेका रंग बदल गया।' परन्तु जेंन उसका कुछ अर्थ न समझ सकी। घर लौटकर मि. कालंसने मिसेज वेनटसे मिसेज फिलिफ्सकी अत्यन्त प्रशंसा की। उसने कहा कि लेडी कैथरीन और उसकी पुत्रीके अतिरिक्त मैंने इतनी सभ्य स्त्री नहीं देखी। केवल वह सभ्यतासे मिली ही नहीं, परन्तु उसने मुझे कल भोजनमें भी बुलाया है,यद्यपि मुझसे उससे कोई जान-पहचान नहीं। कदाचित् ये सब बाते आपसे संबंध होनेके कारण हैं। परन्तु फिर भी इतनी नम्रता, इतनी सभ्यता मैंने पहले नहीं देखी।

# सोलहबां परिच्छेद

ौर की

H

ासे

ौर

रा

**ब**ह

के

भें

गर

ुत

सी

न्तु

ज

न

ह

पि

ध

ले

दूसरे दिनके भोजनमें कोई आपत्ति न हुई। सब लोग गाडीमें बैठकर मेरिटन पहुंचे । पहुंचतेही माळ्म हुआ कि मि.विकम भी आए हैं। इस समा-चारके मिलनेके बाद है। मि. कालंसने कमरे और उसके फरनीचरको देखना आरंभ किया और उस कमरेका मुकाबिला रोजिंसके एक छोटे कमरेसे किया। पहले तो यह सुनकर मि॰ फिलिफ्स खुश न हुई परन्तु फिर जब उनको मालूम हुँआ कि रोजिंस लेडी कैथरीनके रहनेका स्थान है, और लेडी कैथरीन कितनी धनवान है और उसके केवल एक अंगीठी बनानेमें ८०० पैंड व्यय हुए हैं। तय उसने इस मुकाबिलेको अच्छा समझा। लेडी कैथरीनके प्रासादका वर्णन करते हुए कभी वह अपनी कुटियाका भी वर्णन करने लगता था। मिसेज फिलिफ्स उसकी बातें बडे ध्यान से सुनती रही और उसे एक बहुत बडा आदमी समझा। लडिकयां बाजेकी धुनमें थीं, और कालंसकी बातें विलक्कल नहीं सुन रही थीं। इतनेमें पुरुष आगये। मि. विकमके युसनेपर एलिंजवेथने प्रतीत किया कि वह वास्तवमें प्रशंसाके योग्य है। फीजके अफसर सब ही सुन्दर और भलेमानस-से थे। यहांपर इस समय चुने २ अफसर थे। परन्तु मिस्टर विक्रम उन सबसे इतना अधिक सुन्दर था, जितनाकि वह फिलिफ्स मौसासे सुन्दर था। मि. विकमकी ओर सब स्त्रियोंकी दृष्टि थी और एलिज-वेथको सबने सौभाग्यवती समझा, जबिक वह इसके पास आकर बैठ गया। तुरंत ही शिष्टाचारसे वार्तालाप आरंभ किया। यद्यपि विषय बहुत ही भहा और अरुचिकर था परन्तु फिरभी बात करनेके ढंगने उसको मनोहर बना दिया था।

मि. विकम और अफसरोंके होते हुए बिचारे मि. कालंसकी किसीने न पूछा। युवातियोंके लिए तो वह कुछ भी न था। कभी कभी मिसेज फिलिफ्स से वार्तालाप कर लेता था। उसकी ही दयासे खानेमें उसे कुछ कमी न रही। अब ताशकी मेज लगी। मि. कालंसने मिसेज फिलिफ्सको अनुग्रहीत करनेके लिए हि्वस्ट खेलना आरंभ किया, और कहा मैं इस खेलको बहुत कम जानता हूँ। परन्तु मेरी अवस्थामें मिसेज फिलिफ्स अनुग्रहीत हुईं। उसने यह जानने की कि वह किन कारणोंसे खेलने आया है, प्रतीक्षा न की। मि. विकमने ताश नहीं खेले और एलिजवेथ और लीडियाक बीचमें जाकर बैट गए। पहले ते। प्रतीत होता था कि लीडिया ही उससे वातें करती रहेगी, परन्तु थोडी ही देर में लीडिया ताशकी ओर झक गई, और इधरका कुछ भी ध्यान न रहा। मि. विकमको एलिजवेथसे बातें करनेका अवसर मिला और वह उसकी बातोंके। ध्यानसे सुनने लगी। एलिजवेथ डारसी और विकमकी जान-पहचानके इति-हासको जाननेको उत्सुक थी। मि. विकमने स्वयं ही इस विषयपर चर्चा आरम्भ की। उसने पूछा यहांसे नीदरफील्ड कितनी दूर है और इसका उत्तर पानेपर उसने पूछा कि मि. डारसी वहांपर कबसे आए हुए हैं?

एलिजवेथ-'एक महीना हो गया, सुनती हूं कि डारविशायरमें मिस्टर डारसीकी बडी जायदाद है।'

विकम-'हां, दस हजार पौंडकी वार्षिक आय है। आपको इसके विषय में समाचार देनेवाला मुझसे अच्छा कोई मनुष्य नहीं मिल सकता। बचपन ही से मेरा इस कुटुम्बसे विशेष सम्बन्ध रहा है।'

एलिजबेथ आश्चर्यमें आगई।

विकम-आश्चर्यकी बात ही है। आपने कल देखा होगा कि कल हम कैसे रूखे भावसे एक दूसरेंसे मिले। क्या आप मि. डारसींसे भलीभांति परिचित हैं ? '

एलिज.—'हां, थोडा बहुत जानती हूं। चार दिन उसी घरमें रही हूं। मैं उनको अच्छा नहीं समझती।'

विकम-- 'मुझको अपनी सम्मति देनेका कोई अधिकार नहीं हैं। मैं उनको बहुत दिनसे जानता हूं, इसलिए निष्पक्ष भावसे मैं उनको नहीं देख सकता। आपकी सम्मति लोगोंको आश्चर्यमें डाल देगी, और कदाचित् यहांके अतिरिक्त यह सम्मति आप कहीं और प्रगट न करेंगी।

एिछज. — मैं इस धातको नीदरफील्डके अतिरिक्त प्रत्येक स्थानमें प्रगट करनेको तत्पर हूं, हर्टफोर्ट शायरमें कोईभी उसको अच्छा नहीं कहता। प्रत्येक मनुष्य उससे घृणा करता है, और जो सम्मति मैंने प्रगट की है, यही सब करेंगे। '

विकम-'यह सुनकर मुझको कोई शोक नहीं हुआ। प्रत्येक मनुष्यको उसकी योग्यताके अनुसार ही समझना चाहिये, परन्तु डारसीके सम्बन्धमें में इतना कह सकता हूँ कि संसार उसे धन और सम्पत्तिसे अंधा होकर या उसके स्वभावसे डरकर उसको उसी हाष्टिसे देखता है, जिससे वह स्वयं चाहता है कि मनुष्य उसको देखें।"

एलिज.-'थोडी ही जान-पहचानके अनन्तर मैं तो उसको बुरा समझने लगी। विकमने अपना सिर हिलाया और कहा, माल्म नहीं कि वह यहां कब तक ठहेरे।'

एलिज.—'मैं नहीं जानती। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं सुना। क्या उसके यहां रहनेसे आपके यहां रहनेमें कुछ बाधा पडनेका भय है ?'

विकम—'नहीं, मैं मिं डारसीसे भागनेवाला नहीं हूं। यदि वह मेरी शकल नहीं देखना चाहता, तो उसीको जाना पड़ेगा। हम लोगोंमें परस्पर मित्रताके भाव नहीं हैं। मुझको उससे मिलनेमें कष्ट होता है, परन्तु मैं सारे संसारके सामने कह सकता हूं, कि इसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। उसका पिता बड़ा ही सजन और मेरा सच्चा मित्र था। मिं डारसीको देखकर मेरी जीवात्माको बहुतसी पुरानी बातें याद आकर दुःख होता है। उसने मेरे संग लजाजनक व्यवहार किया। मैं उसकी प्रत्येक बातको क्षमा कर सकता हूँ, परन्तु मुझको दुःख होता है, जब मैं देखता हूँ कि उसने अपने पिताकी आशाको अपने पिताकी स्मृतिका अपमान करके धूलमें मिला दिया।

एलिजबेथ औरभी कुछ सुनना चाहती थी, परन्तु विषय ऐसा था कि वह स्वयं कुछ न पूछ सकी। मि. विकम फिर और विषयोंपर बात-चीत करने लगे। मेरिटनके आस-पास कौन बस्ती है। मिलने-जुलनेके योग्य यहां कौन मनुष्य है। में आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। मैं यहां इसी प्रयोजनसे आया हूँ कि कुल लोग मिले-जुलें। इस फौजके अफसा बहुत अच्छे हैं और मेरे मित्र डेनीने यहांका बहुत अच्छा वर्णन मुझसे किया है। सोसायटी बिना में जीवित नहीं रह सकता। मेरी आशांयें धूलमें मिल चुकी हैं। इसालिये काम और सोसायटी मेरेलिए आवश्यक है। फौजमें आनेका मेरा कभी विचार न था गिरजेकी नौकरीके लिए मैं निश्चय कर चुका था और आज यदि मिस्टर डारसी चाहते तो मैं एक बड़े गिरजेका पादरी होता।

एलिज.-'अच्छा?'

विकम-'हां, भि. डारसीके पिताने यह वसीयत की थी कि सबसे अच्छे भिरजेमें जो उनके अधिकारमें हो मुझे पादरी नियत किया जाए। वे भेरे अभि-भावक बने थे। और मुझसे बहुत प्रेम करते थे! उन्होंने मेरेलिए यही निर्णय किया था। परन्तु जगह खाली होनेपर वह दूसरेकी दे दी गई।'

एलिज.—'हा ईश्वर। यह कैसे हुआ। उनकी वसीयतपर क्यों नहीं ध्यान दिया गया। आपने मुकद्दमा क्यों नहीं चलाया ?'

विकम-'कुछ ऐसी कमी वसीयतमें रह गई थी। कि मुकद्दमा जीतनेकी कोई आशा न थी। कोई सजन तो उस वसीयतके अथोंमें गडबड न करता परन्तु मि. डारसीने गडबड करके कहा कि वह केवल एक सिफारिश है, और मैं इस समय तुमको यह जगह नहीं दे सकता, क्योंकि तुम अपनी फिज्ललखर्ची और मूर्खतासे इसके अधिकारी न रहे। दो वर्ष हुए जब यह जगह खाली हुई थी, और दूसरेको दे दी गई थी। कोई दोष मुझमें ऐसा न था कि जिससे मैं उसका अधिकारी न रहा हूं। मैं स्पष्टवक्ता हूँ इसलिए स्वतन्त्रतासे मैंने अपने भाव उसपर प्रगट कर दिये। इससे अधिक मेरा कोई अपराध नहीं। हम लोग बहुत ही एक दूसरेसे पृथक् हैं और वह मुझसे घृणा करता है। '

एलिज.-'चाहिए तो यह कि संसारमें ये बातें प्रकाशित करके उसका खूब अपमान किया जाए।'

विकम-"वह अपने किए का फल आप भोगेगा। में स्वंय कुछ न करुंगा। जबतक मुझको उसका पितायाद रहेगा, में उससे बदला नहीं ले सकता।'

एाठिजाबेथ के हदयमें यह सुनकर विकमके लिए वडे आदर का स्थान होगया।

एलिजा — 'परन्तु ऐसा दुर्व्यवहार करनेसे उसका क्या लाभ हुआ ?'

विकम—''मुझसे वह घृणा करता है। घृणाका कारण ईर्क्या है। यदि उसके पिता मुझसे इतना अच्छा व्यवहार न करते तो मेरी उसकी अच्छी निभती। परन्तु उसके पिताके असाधारण प्रेमने उसकी मुझसे चिढा दिया।'

एलिजा०-"मैं मि० डारसीको इतना बुरा नहीं समझती थी। मैं यह समझती थी। कि वह मनुष्य मात्रहीसे घृणा करताहैं। परन्तु मुझे यह संदेह न था कि वह इतना नीच, इतना अन्यायी और इतना कृर है। कुछ देर ठहर कर वह फिर बोली-"मुझको याद पडता है कि एक दिन वह शेखी। मार रहा था कि जिससे मैं कोधित होजाता हूँ उसको कभी क्षमा नहीं करता। उसका स्वभाव बहुत ही मंयकर होगा।"

विकम-''में इस विषयमें कुछ नहीं कहना चाहता । क्योंकि में उसके साथ न्याय नहीं करसकता ।'

एलिजाबेथ कुछ देर सोचकर फिर बोली-'इस प्रकारसे अपने बाल-सखा आर अपने पिताके प्यारे के संग दुर्व्यवहार करना कैसा नीच कर्म है।'

विकम-''हम एकही ग्राम, एकही पार्कमें उत्पन्न हुए, हमारा बचपन एकसाथ कटा। एकही घरमें रहते रहे। एकही खेळ खेळा, एकही पिताकी संरक्षतामें बड़े हुए। मेरे पिताने आपके मौसाहीका पेशा अंगीकार कियाथा। परन्तु मिस्टर डारसीके पिताके लिए उसने सब कुछ छोड़िदया। इनके पिता उसको आदरकी हिष्टसे देखतेथे। कि डारसी स्वयं इस बातको मानतें हैं कि वे मेरे पिताके बहुत अनुगृहीत हैं। परन्तु फिर भी मेरे पिताके मरनेके अनंतर अपने पिताकी वसीयत होतेहुए भी उन्होंने मुझे दुकरादिया।' एलिज॰ - ''घृणित, निन्दित कर्म। मुझको आश्चर्य है कि मि. डारसी के अभिमानने उनको न्याय करनेसे क्यों रोका ? यदि और किसी कारण नहीं तो इस अभिमान हीक़े कारण उनको आपकी सहायता करनी चाहिए थीं कि मुझको लोग वेईमान न कहें।'

विकम-''यहवात ठींक है कि वह अभिमानसे भरा हुआ है, और इस अभिमान ही के कारण वह बहुधा अच्छे कर्म करता है। परन्तु मेरे संग व्यव-हार करनेमें अभिमान के अतिरिक्त और भावोंने उसको दबालिया।'

एलिज॰ — ''क्या ऐसा निन्दित अभिमान भी कोई अच्छा काग कर सकता है ?'

विकम-"हाँ, आभिमान के कारण वह वहुधा अपना धन-दान करता है अपने यहांके किसानोंकी सहायता करता हैं, निर्धनोंकी रक्षा करता है। अपने पिताके नामपर भी उसको आभिमान है। किसी कामसे उसके पिता या कुटुम्ब का अपमान न हो या जनतापर उसका प्रभाव कम न हो, इसका वह सदा ध्यान रखता है। वह बहुत ही द्यालु और प्रेमी भाइयोंमें से है।'

एलिज - 'मिस डारसी, किस प्रकारकी कन्या है ?'

विकम- 'ड!रसी कुटुम्बके किसी व्यक्तिकी बुराई करनेमें मुझको कष्ट होता है। वह भी अपने भाईके समान बहुत ही मानिनी है। छुटपनमें बहुत ही स्नेही और हंसमुख थी। मुझको बहुत स्नेह करती थी। मैंने घंटों उसके संग व्यतीत किए हैं। परन्तु अब कुछ नहीं। पंद्रह-सोलह वर्षकी सुंदर कन्या है। और बहुतसे गुणोंसे संपन्न है। पिता की गुत्युके अनंतर वह लंडनमें रहने चली गई, और वहां एक स्त्रीके साथ रहती हैं।'

एलिजवेथ इधर उधरकी बातें करके, फिर उसी विषयपर आगई, और बोली, 'मुझको आश्चर्य होता है कि बिंगलेसे उसकी इतनी मित्रता क्यों है।' मि. बिंगले जो विनयकी मूर्ति है किस प्रकारते ऐसे मनुष्यसे मित्रता कर सकते हैं। क्या आप मि. बिंगलेको जानते हैं?'

विकम—'बिलकुल नहीं।'

एलिज - 'वह इंसमुख, सरल हृदयके सज्जन हैं। कदाचित् वह भि.

f

डारसीको नहीं समझते।'

₹

ζ

विकम-'संभव है। मि. डारसीमें योग्यताकी कमी नहीं। जहां चाहे मित्रताके भाव भी प्रगट कर सकता है। अपने बराबरवाले धनाह्योंमें वह एक और ही मनुष्य होता है। निर्धनोंके साथ व्यवहारमें अभिमान उसका साथ नहीं छोडता। परन्तु धनवानोंकी संगतिमें वह दानी, सच्चा, माननीय और हँसमुख हो जाता है।'

हिस्ट समात हो गया, और खेलनेवाले दूसरी मेजपर आ गए। मि. कालंस, एलिजवेथ और मिसिज फिलिफ्सके बीचमें आकर बैठ गए। मिसेज फिलिफ्सने पूछा कि कितना जीते। मि. कालंसने उत्तर दिया— 'सब बाजी में हारे परन्तु में इन छोटी २ वातोंकी चिंता नहीं करता। रुपया हाथका मैल है। आप चिंता न करें। जब मनुष्य ताश खेलने बैठे ते। उसकी समझ लेना चाहिए कि उसमें हार जीत होती ही रहती है। पांच शिलिंग मेरेलिए कोई बडी चीज नहीं है। बहुतसे लोगोंके लिए तो पांच शिलिंग बहुत होते हैं, परन्तु लेडी कैथरीनकी कृपासे में इन छोटी वातोंपर ध्यान नहीं देता।'

मि विकमका ध्यान कालंसकी ओर गया और उसने धीरेसे एलिजवेथसे पूछा, क्या आपके नातेदार कैंशरीनके कुटुम्बसे अच्छी तरह परिचित हैं ?'

एलिज.-'लेडी कैथरीनने इन्हें नौकरी दी है। यह मुझे नहीं मालूम कि कबसे ये लेडी कैथरीनको जानते हैं।'

विकम-' आपको माल्म होगा कि लेडी कैथरीन और डारसीकी मां परस्पर बहनें थीं। इसलिए लेडी कैथरीन डारसीकी मासी है।'

एलिज, — 'नहीं मुझको यह नहीं माल्यम था। मैं परसींसे पहले लेडी कैथरीनको जानती ही न थी।'

विकम-'उसकी पुत्री भिस बौरो सारी सम्पत्तिकी उत्तराधिकारिणि होगी और विश्वास किया जाता है कि मिस बौरो और डारसीकी सम्पत्ति एक दूसरें में मिल जायेंगी।'

यह समाचार सुनकर एलिजवेथको हंसी आई, क्योंकि उसको मिस विंगलेका स्मरण आ गया। उस वेचारीकी सेवा ग्रुश्रूषा व्यर्थ जायेगी।

#### १७ वां परिच्छेद

क्योंकि डारसीका विवाह उससे न हो सकेगा।'

80

एलिज.—'मि. कालंस मां बेटियोंकी वडी प्रशंसा करते हैं, परन्तु सब वर्णन सुनकर मेरा विचार यह हुआ है कि कृतज्ञताने मि. कालंसको उनके अवगुण देखनेमें असमर्थ बना दिया है। मेरी समझमें तो वह भी एक मानिनी और घमंडी स्त्री है।"

विकम- 'मेरी भी यहीं सम्मित है । मैंने परसोंसे उसकी नहीं देखा परन्तु यह मुझको याद पडता है कि मैंने उसको कभी पसन्द नहीं किया। वह बडी ही तेज और घमंडी है। कहा जाता है कि वह वहुत ही समझदार और चतुर है, परन्तु मेरे विचारमें उसकी चतुरता धनके कारण और अपनें भानजे के अभिमानके कारण ही है।'

प्लिजवेथने समझा कि विकासने बहुत ठीक वर्णन किया है। वे दोनों वडी देरतक बातें करते रहे। फिर ताशके समाप्त होनेपर खाना आया। खानेके शोरगुलमें बातचीत नहीं हो सकती थी। परन्तु फिर भी भि विकास प्रत्येक स्त्री बातचीत करना चाहती थी। जो कुछ वह कहता था, खूब कहता था। जो कुछ करता था, खूब करता था। एलिजवेथ उसके अतिरिक्त कुछ विचार ही न कर सकती थी। रास्ते-भर तो वह कुछ न बोल सकी, क्योंकि लीडिया और कालंस तो चुप ही न लगाते थे। लीडिया अपनी हार और जीतका वर्णन करती थी, और भि कालंस भि और भिसेज फिलिफ्सकी सम्यताके गुण गाते थे। बार बार कहते थे कि मुझको हारकी कोई चिन्ता नहीं। इतने ही में गाडी लाँगबोर्न पहुँच हुई।

# भंड का लिएक क्षिप्र सत्रहवां परिच्छेद 😘 🕬 🕬

रता. — 'तर्था स्वादी यह उसी मारम

एजिजनेथने जेनसे विकमकी बातचीत सुनाई। जेन आश्चर्यसे सुनती रही। उसकी विश्वास न आता था कि किस प्रकारसे मि. डारसी मि बिंगले

this political and the file of the contraction of the contraction

fas for files a 1 10

के स्नेहक योग्य नहीं है। परन्तु वह विकम जैसे सुन्दर युवककी बातपर अवि-द्वास भी न कर सकती थी। विकमने जो इतनी निर्दयताका व्यवहार सहन किया था, उससे जेनके दयाके भाव जागृत हो उठे। वह यह समझने लगी कि किसी भूलसे दोनोंमें मन-मुटाव हो गया होगा।

सव ।के

्क

ला

वह

गैर

जे

नों

के

**क** 

ता

छ

ौर

ŧÌ

ता

जेन-'अवश्य ही कोई भूल हो गई है, जिसको हम समझ नहीं सकते। विना किसीको दोषी ठहरायें हुए हम यह कह सकते हैं कि इस मन-मुटावका कारण समझनेकी शक्ति हममें नहीं है।'

एलिज.-'बहुत ठीक। परन्तु यदि तुम डारसीके व्यवहारकी ओर दृष्टि डालोगी, तो अवश्य ही तुम्हें किसीको दोषी ठहराना पडेगा।'

जेन—'जितनी चाहो हंसलो परन्तु मैं यह कभी भी नहीं मान सकती कि भि डारसी इतने नीच हैं कि वे अपने पिताके भ्रियके साथ ऐसा दुर्व्यव-हार कर सकते हैं, असम्भव है। कोई भी मनुष्य जिसको अपने चिरत्रका कुछ भी ख्याल हो ऐसा नहीं कर सकता। क्या उसके परम भित्रोंसे यह बात छिपी रह सकती है ? नहीं कदापि नहीं।'

एलिज - 'मैं यह विश्वास कर सकती हूँ कि मिस्टर विंगलेको डारसी के चिश्व समझने में घोखा हो गया हो। परन्तु विकम ऐसी झूठी कहानी नहीं गढ सकते और डारसी चाहें तो इसका प्रतिवाद कर सकते हैं। विकमके मुख से सत्यता टपक रही थी।'

जेन-'मेरी समझमें नहीं आता कि कौन बात टीक है ?' एलिज.-'क्षमा करो। यह तो कोई कठिन बात नहीं है।'

जेनकी समझमें केवल एक बात आती थी कि यदि मि. विंगले धोखेंमें पडे हुए हैं, तो मिस्टर डारसीका सच्चा चरित्र खुलनेपर उनको अत्यन्त कप्र होगा! '

इतने में दोनों युवातियोंकी पुकार हुई, क्योंकि मिस्टर विंगले और उनकी वहनें नीदरफील्डमें नाचका न्यौता देने आई थीं। मंगलको नाच होगा। दोनों बहनोंने जेनसे मिलकर बहुत हुई प्रगट किया, और कहा, 'मिले हुए मुद्दतें हो गईं और इतने दिनतक तुम क्या करती रहीं।' कुटुम्बके और लोगोंकी ओर

उन्होंने बहुत कम ध्यान दिया। वे मिसेज बेनटसे दूर रहीं। एछिजवेधसे बहुत थोडी बातचीत की और किसीसे कुछ न बोळी। थोडी देरमें वह जल्दीसे उठ कर चळने को तत्पर हो गईं। जिससे मि॰ विंगलेको बहुत आश्चर्य हुआ।

नीदरफील्डके नाचसे प्रत्येक स्त्रीको बडी प्रसंत्रता हुई। मिसेज बेनट कहती थी कि यह जेन ही के कारण नाच दिया गया है। और इस बातसे वह बहुत प्रसन्न थी कि साधारण कार्ड न भेजकर वह स्वयं निमंत्रण देने आए। जेनको यह प्रसन्नता थी कि बिंगलेसे फिर मिलनेका अवसर मिलेगा। एलि. जन्नेथ इस ध्यानमें मग्न थी कि मिं विकमके संग नाचूंगी, और मिं डारसी की दृष्टि और व्यवहारसे मिं विकमकी कहानीकी सत्यताका प्रमाण भिलेगा। लीडिया और कैथरीनको किसी विशेष व्यक्तिके साथ मिलनेकी कोई प्रसन्नता न थी। परन्तु उन्होंने भी सोच रखा था कि आधे नाच मिं विकमके साथ नाचेंगे। मेरीको भी नाचमें जानेमें कोई आपित्त न थी। उसने कहा कि प्रातःकाल तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। कभी-कभी शामको समाजमें जानेमें कोई विशेष हानि नहीं। मैं उन लोगों में से हूँ जो यह समझते हैं कि प्रत्येक मनुष्यके लिए कुछ खेल-तमाशा होना आवश्यक है।

एलिजबेशकी प्रसन्नताकी सीमा न थी, और यद्यपि वह मि कालंससे विना काम न बोलती थी, फिरभी उसने मिस्टर कालंससे पूछा कि आप मिस्टर विंगलेका निमंत्रण स्वीकार करेंगे। नाचमें सम्मिलित होनेको कोई बाधा न थी। और लेडी कैथरीनके कोधित होनेका भी भय नहीं था।

कालंस-मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी सम्मितिमें इस प्रकारके नाचमें जो एक अच्छे चिरत्रका युवक भले आदिमियोंको देता है, कोई दुराई नहीं हो सकती। और मैं स्वयं अपनी सब चचेरी बहनोंके संग नाचृंगा। और मिस एलिजवेथ मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि पहले दो नाचोंमें तुम मेरे संग नाचोंगी। मुझको आशा है। के जेन इस प्रार्थनाके लिए मुझको क्षमा करंगी। इसमें उनके अपमानकी कोई बात नहीं है।

एलिजबेथ घरा गई क्योंकि पहले वह ।मे. विकमके संग नाचना चाहती थी। परन्तु अब क्या हो सकता था ? खैर, उसके बाद मिस्टर विकम के संग नाच लूंगी, यह सोचकर उसने मि. कालंसके प्रस्तावको स्वीकार किया। उसको कुछ कुछ विश्वास होने लगा कि सब बहनों में से मि. कालंसने मुझको ही अपनी स्त्री बनाने के लिए चुना है। इस विश्वासकी पुष्टि कालंसकी अपनी ओर बढती हुई नम्रताने करदी। वह इससे प्रसन्न न होकर आश्चर्यमें आ गई। थोडे ही समयके अनन्तर उसकी मांने यह कहा कि एलिजवेथ और कालंसके विवाहकी संभावनासे मुझे बहुत प्रसन्नता है। एलिजवेथ चुप रही, क्योंकि उत्तर देनेसे झगडा होनेका भय था। संभव है कि मि. कालंस प्रस्ताव न करें और प्रस्ताव करनेतक झगडा करना व्यर्थ है।

यदि निदरफील्डके नाचके विषयमें वार्तालाप करना न होता, तो बेनट कुटुम्बकी युवितयोंक लिए समय बिताना असह्य हो जाता। क्योंकि निमंत्रण के दिनसे नाचके दिन तक बराबर वर्षा होती रही और वह मेरिटन एक बार भी न जा सकीं। न मौसीसे भेंट हुई, न अफसरोंका कोई समाचार मिला। एलिजवेथको भी यह समय बिताना कठिन हो रहा था। क्योंकि वह मिस्टर विकमसे मिलनेको अधीर हो रही थी। मंगलके नाचकी प्रतीक्षाके अतिरिक्त और कोई भी बात, शुक्र, सनीचर, रिववार और सोमवारको सहनीय नहीं बना सकती थी।

# अठारहवां पारच्छेद

Į II

1

the president of the sea of the president that

एलिजबेथ जब नीदरफील्ड पहुँची तो उसने मिस्टर विकमको लाल फौजी कोट वालोंके जमावमें न पाया। उसको यह तिनक भी भय न था कि वह यहां न होगा। वह बहुत बन-ठनकर विकम ही के लिए आई थी। थोडी ही देरमें उसको यह सन्देह हुआ कि मिस्टर डारसीके कारण बिगलेने उसको निमंत्रित नहीं किया होगा। यद्यपि यह बात ठीक नहीं थी। उसी समय मि. डेनीने मि. विकमकी अनुपिश्यितिका कारण वताया कि वह परसों किसी कामसे शहरको गए हैं और अभीतक नहीं आए। फिर मुस्कराकर कहा, मेरी समझमें कामने तो इतना नहीं रोक रखा है, परन्तु वास्तवमें वह यहांके एक मनुष्यका सामना नहीं करना चाहते। यह बात एलिजवेथने सुनली और उसको डारसीसे बहुत क्रोध हुआ। उसने डारसीके नम्न प्रश्नोंका उत्तर भी ठीक प्रकारसे न दिया। डारसीसे धीरजसे बात करना विकमकी ओर पाप करना है। उसने निर्णय कर लिया कि में डारसीसे विलक्षल वार्तालाप न करूंगी और वह इतनी चिढ गई थी कि विंगलेसे भी उसने ठीक प्रकारसे बातचीत न की।

परन्तु एलिजवेथके स्वभावने उसका चिड-चिडापन बहुत देर तक स्थिर न रखा। शारलोटसे अपने दुःखांका वर्णन करके वह मिन कालंसके संग नाचनेको तैयार होगई। पहले दोनों नाचोंमें वह बहुत दुःखित रही, क्योंकि मिन कालंस बहुत ही भद्दे थे और नाचमें बहुधा भूल करते थे। इस कारण उसको इन दोनों नाचोंमें बहुत ही लिजित होना पडा। इन नाचोंसे छूटी पाकर उसकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। इसके अनन्तर उसने एक फीजी अफसरके संग नाचा और उससे यह जानकर उसको प्रसन्नता हुई कि मिन बिकम सर्विप्रय हैं। नाचनेके अनन्तर यह शारलोटसे बातें कर रही थी कि मिन डारसीने आकर उसके साथ नाचनेकी प्रार्थना की। विना सोचे समझे ही उसने प्रार्थना स्वीकार करली। वह तुरत चला गया और एलिजवेथ इस स्वीकृतिपर पछताने लगी। शारलोटने उसको समझाते हुए कहा कि मुझको विश्वास है कि डारसीको भला मनुष्य पाओगी।

एलिज.—'ईश्वर न करे। इससे अधिक दुर्भाग्यकी वात नहीं हो सकती कि जिस मनुष्यको घृणा करनेका मैंने निर्णय कर लिया है, उसीको मैं भला-मानस पाऊं।'

जब नाच फिर प्रारंभ हुआ, डारसीने आकर उसकी नाचनेके लिए निमंत्रित किया, तो शारळोटने उसके कानमें कहा, देखो मूर्खता न करना। विकमके ध्यानमें मि- डारसीको जो उमसे दमगुणा अधिक धनवान है, कोधित न कर देना।' एलिजबेथने कुछ उत्तर न दिया और नाचमें सम्मिलित हो गई। उ को स्वयं आश्चर्य हुआ कि बहा मि. डारसीके बरावर खडी थी। उनके पास वाले आदमियोंको भी आश्चर्य हुआ। कुछ देरतक विना वातचीत किए वह नाचते रहे। एलिजबेथने सोचा कि कदाचित् दोनों नाच बिना बातचीत किए ही ममाम हो जायेंगे। फिर उसने सोचा कि मुझको बोलना चाहिय, नहीं तो डारसीको बडा दु:ख होगा। उसने नाचके विषयमें कुछ कटाक्ष किया। डारसी उत्तर देकर चुप हो हा। उसके अनन्तर एलिजवेथने फिर कहा, अब मि. डारमी आपके बोलनेकी बारी है। मैंने नाचके विषयमें कटाक्ष किया। आप कमरेकी लंबाई और चौडाईके विषयमें कुछ कहिये।

市て

Ч

石

ग

ग

î

Ŧ.

i∙ €1

स

हो

î.

[-

U

डारसीने हँसकर कहा, 'जो कुछ आप चाहेंगी मैं कहूँगा।'

एलिज - 'इस समयके लिये तो यही उत्तर पर्यात है। मेरी सम्मितिमें तो प्राइवेट नाच पब्लिक नाचोंसे अच्छे होते हैं। अच्छा अब हमकी चुप हो जाना चाहिए।'

डारसी – 'तो क्या नाचते हुए बातचीत करनेमें आप किसी नियमका पालन करती हैं ?'

एलिज.-'कभी २ जितना कम बोलना पड़े उतना ही अच्छा। आधे पण्टे तक चुप रहना भी बुरा मालूम होता है। और कुछ आदिमियाके संग नाचनमें बातचीतका ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि बिलकुल कम बोलना पड़े। '

डारसी-'इस समय क्या आप अपने मनोभावको प्रगट कर रही हैं या आप यह समझती हैं कि यह कहकर आप मुझको प्रसन्न करेंगी ? '

एलिज - 'दोनों बातोंका ध्यान है। हम दोनोंके मनके भाव एक ही से हैं। हम दोनों न मिलनसार हैं न अधिक बोलनेकी इच्छा रखते हैं। उसी समय बोलना चाहते हैं, जब कोई बात ऐसी कहनी हो, जिससे सारे कमरेके मनुष्य अच्छमें आजांए और हमारा नाम परम्परा तक उस बातके लिए प्रसिद्ध रहे।'

## १८ वां परिच्छेद

डारसी-'आपका चरित्र तो ऐसा नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि मेरे चरित्रसे यह चित्र मिलता है कि नहीं। निस्मंदेह आपका विश्वास तो ऐसा ही है कि मैं दिलकुल मिलनसार नहीं हूँ और न अधिक यातचीत करना चाइता हूँ।'

एलिज.— 'मैं अपने कथनपर आप ही विचार नहीं कर सकती।'

डारसी चुप हो रहा। फिर थोडी देरके बाद उसने पूछा कि 'अप और आपकी बहनें क्या मेरिटन वहुधा आया करती हैं ?'

एलिजबेधने उत्तर दिया कि 'हां, और जब आप हमकी वहां मिले थे, तो हम एक नये मनुष्यसे परिचय कर रही थीं।'

इसका प्रभाव डारसीपर तुरन्त ही पडा। उसके मुखके भाव बदल गए। कुछ देर तक चुप रह कर नह बोला- 'मिस्टर विकमकी चाल-ढाल इतनी अच्छी है कि वह मित्रता शींघ ही कर लेता है, परन्तु वह मित्रता अधिक काल तक रहेगी इसमें मुझे संदेह है।

एिल जिमेथीन जोर देकर कहा-'दुर्भाग्यसे आपकी उससे मित्रता नहीं रही और इससे जीवनपर्यन्त उसको कष्ट उठाना पडेगा।'

डारसीने कुछ उत्तर न दिया और विषयको बदलना चाहा। इसी क्षण सर विलियम ल्यूकस उधरसे गुजरे। डारसीको देखकर विनम्र भावते उन्होंने सिर झुकाकर कहा, कि— 'मैं आपको इतना अच्छा नाचनेपर और इतनी अच्छी साधिन पानेपर बधाई देता हूँ। मुझको यह देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आप नाचनेवालों में प्रथम श्रेणीके हैं। और आपकी सुन्दर साधिन आपके नाचकी सुन्दरतामें बाधा नहीं डालती।'

'ईश्वरने चाहा तो यह नाच बार बार देखनेको भिलेगा। विशेष करके जब (जेन और बिंगलेकी ओर देखकर) एक अच्छा और शुभ कार्य होगा। तब कितनी बधाइयां होंगी। परन्तु में आप लोगोंके बीचमें बाधा डाल रहा हूँ। मि डारसी! आप मुझसे कोधित होंगे कि इस सुन्दर युवती और आपकी भात-चीतके बीचमें में आपडा।'

198

डारसीने पिछली बात बिलकुल नहीं सुनी, क्योंकि वह सर विलियमकी उसके मित्र और जेनके विषयवाली बातपर ध्यान देने लगा। जेन और विंगलेको वह देखने लगा। थोडी देरमें उसने एलिजबेथसे कहा-'सर विलि-यमके अनेसे मैं भूल गया कि हम लोग क्या बात-चीत कर रहे थे।'

एलिजबेथ- 'हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। दो तीन विषयोंपर बात छिडी पर सफलता न हुइ अब किस विषयपर बातचीत करें, मेरी समझमें नहीं आता।

डारसीने मुस्कराते हुए कहा- 'पुस्तकोंके विषयमें आपकी क्या सम्मति

एलिज- 'पुस्तकं, हम दोनें। कभी एक पुस्तक एक ही भावसे नहीं पढते। '

डारसी- मुझे शोक है, आप ऐसा समझती हैं। ऐसी दशामें तो विषय की कमी नहीं हो सकती। हम अपनी भिन्न-भिन्न सम्मतिपर वार्तालाप कर सकते थे। '

एलिज.—'नाचनेके कगरेमें में पुस्तकोंपर बातची। नहीं कर सकती। यहां तो मेरे सिरमें और ही हवा भरी रहती है।'

डारसी-'आप यहांके दृश्योंपर ध्यान देती हैं ?'

एलिज—'हां सर्वदा। थोडी देरके बाद फिर वह थोली, मि. डारसी मुझे याद पडता है कि मैंने आपको एकवार ऐसा कहते हुए सुना था कि यादे आप किसी से क्रोधित हो जायें तो फिर उसे कभी क्षमा नहीं करते। मैं समझती हूँ कि क्रोधित होनेमें भी आप सदा सावधान रहते होगें ?"

डारसी-" निस्सन्देह"।

एलिज-'' और अपने को ।किसीके विरुध्द पक्षपात करनेमें भी आप सदा सावधान रहते होगें ''।

डारसी-हां, यत्न तो ऐसाही करता हूँ।

एलिज-विशेष प्रकारके जो लोग अपनी सम्माति कभी बदलते नहीं उन्हें प्रथम वार किप्री के विषयमें सम्माति बनाते हुए अच्छीप्रकार न्याय करना चाहिये। डारसी-क्या में पूछ सकता हूँ कि आप ये प्रश्न वयों पृष्टग्ही हैं ?'
एलिज-'केवल आपके चरित्रको समझ लेनेकेलिये, उसने डारसी के
गौरवको कम करते हुए कहा, 'में आपके स्वरूपको जान लेना चाहती हूँ'
डारसी-'इससे आपको क्या लाभ पहुँचेगा ?'

एलिजबेथने सिर हिलाते हुए कहा—'में कुछ समझ नहीं सकती। में आपके विषयमें इतनी भिन्न भिन्न वार्ते सुनती हूँ कि मैं उनसे बहुतही परेशान हो उठी हूँ ।

डारसीने गंभीरता से उत्तर दिया-में इसबात को मानेलता हूँ कि मेरे विषयमें आपको बहुत भिन्न भिन्न प्रकारकी बार्ते सुनने का मिली हैं। परन्तु मिस बेनट, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा चरित्रचित्रण इन बातों के आधारपर इस समय न करें, क्यें। कि इससे दोनों ओर किनीका भी लाभ न पहुँच सकेगा।

एालिज-परन्तु यदि में इससमय आपकी समझनेकाप्रयत्न न कडंगी तो फिर मुझे शायद ऐसा अवसर कभी भी न मिल सकेगा।

डारमीने रुखाईसे उत्तर दिया-में आपके किसी भी आनंदको कम करनेका विचार नहीं करसकता । इसपर वह कुछ न बोली । उसके बाद वे दूसरी वार नाचने चले गये और दोनों ही विना बात जीत किये अलग होगये। बे दोनों ही असन्तुष्ट थे, यद्यपि एक जैसे नहीं । क्योंकि डारसीके हृदयमें एलिजावेथ के लिये प्रबल प्रमके भाव थे जो उसे साहिष्णु बना रहेथे । इसी कारण उसने उस क्षम्य समझा था और अपना सारा क्रोध उसपर से दूर कर डाला था।

उन्हें अलग हुए अभी कुछ देर न हुई थी कि उसीसमय मिस बिंगले उसके पास पहुंचगई। और बड़ी सभ्य नम्न भाषामें उससे बोली,-मिस एिलजा मैंने सुना है कि तुम जार्ज विकम को मिलकर बहुत प्रसन्न हुई हो। तुम्हारी बहन अभी उसीके विषयमें मुझसे बार्ते कर रही थी और सहस्तों प्रदन पूछ रही थी। परन्तु में देखती हूँ कि वह युवक सुमसे यह कहना भूल गया है कि वह स्वर्गवासी मिस्टर डारसीके जाबदादके मैनेजर के रूपमें रखे हुए f

म की

बि

मुंशी बृढे विकम का पुत्र है। तोभी में तुम्हें मित्रता के नाते इतना अवश्य कहूंभी कि उसकी कही हुई सब बातोंपर पूरा विश्वास न करना। जहांतक मि. डारसी का उसके साथ बुरा व्यवहार करनेका बृत्तान्त तुमने सुना है यह सर्वथा झुठ है। इसके विरुद्ध मि. डारसीने उसपर अपार दया दर्शाई है यद्यपि जार्ज विकमने मि डारसीके साथ अत्यन्त असम्य व्यवहार कियाहै। यद्यपि में सब बार्ते विस्तारसे तो नहीं जानती परन्तु में यह निश्चयसे जानती हूँ कि 'में डारसी को तिनकभी दोष नहीं दिया जा सकता कि वे जार्ज विकम का नाम और उसके विषयमें कोई बात नहीं सुन सकते हैं। यद्यपि मेरे भाईने आफिनरोंको निमंत्रण देनेके समय उसको भी निमंत्रण दियाथा परन्तु वह इस बातसे बहुतही प्रसन्न है कि मिं विकम स्वयंही यहांपर नहीं आया है। उसका इस गांवमें आना एक वडीही अनुचित बात है और में चिकत हूँ कि उसने यहां आनेकी बात सोचीही क्यों। मिस एलिजा,मुझे तुमपर दया आतीहै क्यों। के तुम्हारे प्रियके अपराध को मैंने तुम्हारे सामने प्रकट करदिया है। परन्तु वास्तवमें यदि उसके वंशका विचार किया जाये तो हम उससे इससे अधिक की कुछ और आशा भी तो नहीं कर सकते थे।

₹

एलिजावेथने क्रोधसे कहा-उसका अपराध और उसका वंश तुम्हारे कथनके अनुसार ऐसा हो भी जैसा कि तुमने कहा है। परन्तु में देखती हूँ कि तुमने उमपर मि. डारसीके मुंशीके पुत्र होनेका जो दोप लगाया है वह व्यर्थ ही लगाया है क्योंकि में तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि उसने इस विषयमें स्वयं ही मुझे बता रखा है।

मिस विंगलेने दूसरी ओर जाते हुए कहा। मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ कि मैंने तुम्हारे बीचमें विष्न डाला। परन्तु मेरे मनमें तुम्हारे लिए सद्भावना थी।

एलिजवेथने मनमें कहा-'असभ्य लडकी मुझपर इस प्रकारसे तुम कुछ प्रभाव नहीं डाल सकती। तुम कुछ नहीं जानती हो, यह सब मिस्टर डारसी की शरारत है।' फिर वह अपनी वडी बहनको हंटने लगी। जिसने मिस्टर बिंगलेसे इसी विषयपर बातचीत की थी। जैनके मुखपर प्रसन्नताके भाव थे,

बह

में

पा

न

नि

Ano

में

अ

जा

न

सर

बा

के

डा

आ

बस

बड़े

**क** 

तुग

सर

वह

और ऐसा विदित होता था कि संध्या बहुत अच्छी गुजरी है। एलिजवेशने उसके भाव समझ लिए और जेनकी आगामी प्रसन्नताका अनुभव करके वह विकास अनुराग और विकास के इनुओंपर घृणा भूल गई। उसने मुस्कराते हुए अपनी बहिनसे कहा-'मैं जानना चाहती हूँ कि मि. विकास विषयम आपको क्या मालूम हुआ ? परन्तु कदाचित् आप अपने ही कार्यमें इतनी लिस थीं कि तीसरे मनुष्यका विचार आना असंभव था।'

जेन-'नहीं, मैंने उसके विषयमें पूछताछ की परन्तु कोई सन्तोषजनक बात कहनेको नहीं है। मि. बिंगले उसके विषयमें बहुत कम जानते हैं। डारसीसे क्यों अनवन हुई, यह उनको विदित नहीं। परन्तु डारसी बहुत ही सच्चा और आदर योग्य है यह वे कहनेको तैयार हैं। और उनको पूर्ण विश्वास है कि विक्रम इस व्यवहारके भी जो डारसीने उनके साथ किया अधिकारी न थे। मि. बिंगले और उनकी बहनकी बातोंसे यह विदित होता है कि मि, विक्रम इस योग्य नहीं कि उनसे मिला जुला जाय। मुझको भय है कि मि. विक्रमने अपने ही कमोंसे मि. डारसीकी मित्रता खो दी है।'

एलिज.-'मि. विंगले तो मि. विकमको नहीं जानते ?" जेन-'नहीं, उस दिन पहली बार उन्होंने उसे देखा।'

एलिज- 'तो फिर यह विकमका वर्णन उन्होंने जो डारसीसे सुना था, उसीके अनुसार किया। परन्तु वह पादरी की नौकरीके विषयमें क्या कहते हैं ? '

जेन- 'यह तो उनको भले प्रकार याद नहीं, यदापि उन्होंने डारसीहै इस विषयमें कई बार सुना है। उनको विश्वास है कि मिन् डारसीके पिताकी वसीयतमें कुछ शतें भी थीं।'

एलिज मि बिंगलेकी सच्चाईमें मुझे संदेह नहीं। परन्तु मुझे क्षम करना यदि मैं कहूँ कि मुझको इन बातें।में विद्यास नहीं। क्योंकि मि. बिंगले स्वयं मि. विकमको नहीं जानते और जो कुछ उन्होंने सुना है, वह अपने किं डारसीसे सुना है। इसलिए मेरी सम्मति उन दोनों मनुष्योंके विषयमें वहीं जो पहले थी। थने

वह

राते

यमं

तनी

नक है।

ही पूर्ण

नारी

मि.

मि-

था,

हते

नीरे

ार्बी

नमा

गले

मेत्र

î

इसके अनन्तर वार्तालापका विषय बदल गया। एलिजनेथने अपनी बहनकी बातें जो मि विंगलेके अनुरागकी कहानी थी सुननी आरम कीं। इतने में मि. विंगले स्वयं आन पहुँचे और एलिजनेथ उनको छोडकर मिस ल्यूकसके पास चली गई। तुरन्त ही मि.कालंसने आकर कहा-कि 'सोभाग्यसे मुझको एक नई बात अभी माल्र्म हूई हैं। मुझे पता लगा है कि इस कमरेमें मेरी मालिकनके निकटका एक सम्बन्धी है। मैंने स्वयं उसकी बातें सुनी हैं। कैसे अचम्मेकी बात हैं, किसको यह ख्याल आ सकता था कि लेडी कैथरीनका मानजा यहां होगा। मैं ईश्वरको धन्यबाद देता हूँ कि मुझको यह बात समयपर माल्र्म हो गई और अब मैं उनसे जाकर इस बातकी क्षमा मांग्रंगा कि मैं पहले उनकी सेवामें जानेक कारण उपस्थित न हो सका।'

एलिज-'आपको स्वयं अपना परिचय उनसे न कराना चाहिये।'

कालंस- अवश्य करूंगा। मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। अव तक मैं उनसे न मिल सका। वह लेडी कैथरीनके भानजे हैं। मैं उनसे लेडी कैथरीनके कुशल समाचार भी कहूंगा।'

पिलजवेथने भि. कालंसको समझाया कि भि. डारसी बिना परिचयके बातचित करना असम्यता समझेंगे। यह आवश्यक है कि आप दोनों एक दूसरे के यहां होनेका ध्यान न करें। और यदि परिचय करना आवश्यक हो तो भि. डारसी ही को स्वयं पहले बात-चीत करनी चाहिए। भि. कालिन्स उसकी बात सुनकर बोला, 'मेरी प्यारी मिस एलिजवेथ ! में तुम्हारी सम्मितका बहुत आदर करता हूँ। परन्तु साधारण सम्यता और गिरजेके पादिरयोंकी सम्यतामें बडा अन्तर है। गिरजेका छोटा-सा छोटा आदमी आदरमें संसारके बडे से बडे आदमीकं बराबर है। इस कारण मृझको अपनी इच्छाके अनुसार काम करने दो। तुम्हारी सम्मित अस्वीकार करनेकी भें क्षमा मांगता हूँ। यद्यपि तुम्हारी सम्मित सर्वदा भें मानूंगा, परन्तु इस मामलेमें में अधिक अच्छी सम्मित अपनी शिक्षाके कारण स्वयं स्थिर कर सकता हूँ।' नम्रतासे सिर झुकाकर यह मि. डारसीकी ओर कढा। एलिजवेथ ध्यानसे उसकी ओर देखने छनी।

20

मि कालंसने हुककर मि. डारसं के प्रणाम किया। मि डारसी अचम्भेमें आ गए। एलिजवेथ कुछ वात तो न सुन सकी। परन्तु हों ठों के हिलनेसे वह क्षमा हंसफोर्ड और लेडी कथरीन-इन तीन शब्दों का प्रयोग समझ सकी। मि डारसी ने उसको रूखे भावसे कुछ उत्तर दिया। भि कालंस फिरमी बोलते र मि. डारसीकी घृणा की सीमा न रही। सिर हुकाकर वह दूसरी आर चल दिये। मि, कालंस फिर एलिजवेथकी ओर आकर बोले-- में तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि मि. डारसी मुझसे बहुत भली प्रकार मिले। सभ्यतासे उत्तर दिया और यह भी कहा कि लेडी कथरीन बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने यदि आपको सुना है, तो आप अवश्य इस कामके थोग्य होंगे। यह विचार बहुत ही सुन्दर है। मैं उनसे बहुत प्रसन्न हुआ।'

₹

व

í

य

ध

इ

मे

स

U

ল

ता

धी

3

पर

ओ

घु

ओ

पिछजबेथको अब कोई अपनी बात न सोचनी थी इसलिए वह मि. बिंगले और अपनी बहनके विषयमें सोचने लगी। जनके आगामी मुखका विचार करके वह इतनी ही प्रसन्न हुई, जितनी जेन। उसको विचार आया कि जेन इसी घरकी मालकिन होगी। उसकी मां के विचार भी ऐसे ही थे। परन्तु वह गांके पास नहीं गई, क्योंकि उसे भय था कि वह कुछ बकने न लगे। जब खाना खाने बैठे, दुर्भाग्यसे उसको मां के पास बैठना पड़ा। उसको यह देखकर बड़ा कष्ट हुआ कि उसकी मां लेडी त्यूकससे खुल्डमखुल्ला जेन और विंगलेके विवाहकी बातचीत कर रही है। विषय बड़ा उत्तेजित था और मिसिज बेनट ऐसे विवाहके लाभ वर्णन करनेसे कभी थक न सकती थीं। इतना सुन्दर युवक, इतना धनवान, फिर हमोर निवास स्थानसे तीन मीलकी दूरीपर रहना, कैसी अच्छी बात है। जेनको इतना अच्छा वर मिलनेसे मेरी छोटी लड़ांक्यों को भी अच्छे वर मिल जायेंगे। फिर अब बुढ़ापेमें मुझको भी आराम मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी अविवाहिता पुत्रियोंको जेनके सुपुर्द कर दूंगी। उसने लेडी त्यूकससे कहा, कि 'ईश्वर करे तुमको भी यह सौभाग्य प्राप्त हो।' परन्तु मन में यही विश्वास करती थी कि ऐसा होनेकी कोई सम्भावना नहीं।

ए िजनेथन व्यर्थ ही प्रयत्न किया कि उसकी मां अधिक न बोले या कमसे-कम धीरे २ बोले । क्योंकि मि, डारसी जो सामने बैठे हुए थे सब सुन रहे थे। उसकी मा ने झिडक कर कहा- 'मि डारसीसे मुझे क्या प्रयोजन। में उनसे नहीं डरती। काई कारण नहीं है कि मैं ऐसी बात न कहूं, जो मि. डारसीको बुरी लगे।'

आ

मा

4.

Ì

ता

ौर

ना

1

Η.

का

न्तु

व

ाह ौर

ज

7

II,

यों

ī,

f

न

11

न

एिछज, - 'ईश्वरके लिए धीरे २ बोली। मि. डारसीको कोधित करके तुमको कुछ लाभ न होगा। उसका मित्रभी तुमको बुरा ही समझेगा।'

एलिजबेधके कहनेका कुछ प्रभाव न पडा। उसकी मां जोर रसे वातें करती रही। एलिजबेधका मुख बार र लज्जासे लाल होने लगा। वह बार र मि.डारसी की ओर देखती थी, और प्रत्येक दृष्टिसे उसकी यह विदित हुआ कि यदापि मि डारसी उसकी मां की ओर नहीं देख रहे हैं, परन्तु उनका ध्यान उसकी बातोंकी ओर है। मि॰ डारसीके मुखके भावमें धीरे र परिवर्तन होने लगा और घृणासे गम्भीरता मुखपर छा गई।

 'बेटी ! तुमने बहुत अच्छा और बहुत देर गाया। परन्तु अब और युवातियोंको गानेका अवसर दो।'

मेरीको यह सुनकर कुछ दु:ख हुआ और अन्य युवतियोंसे गानेके लिए प्रार्थना की गई।

कांलंस-'यदि मुझको गाना आता होता तो में अवश्य सब लोगोंको अनुग्रहीत करनेके लिए एक तान लगाता। संगीत एक अत्यन्त निष्पाप मनमोहक पदार्थ है। पादरीके लिए भी उसमें कोई पाप नहीं है। इससे मेरा यह प्रयोजन नहीं कि पादरी और काम छोड़कर संगीतहीं में लगजाए। उसको और बहुतसे काम करने हैं। सबसे पहले तो उसको अपना दसवां भाग इस प्रकार से ठीक करना है कि उसको भी लाभ हो और उसके संरक्षकको भी सुरा न लगे। उसको अपना उपदेश लिखना होता है और जो समय बचता है, उसमें अपने घरकी उन्नति की चिन्ता और देख-भाल करनी चाहिए। उसको सबसे नम्रभावसे मिलना चाहिए और विशेष कर जिसने उसके नौकरी दी हो, उसके कुडुम्बेक किसी सम्बन्धींसे कहीं भी मिलनेपर बहुत ही आदर दिखाना चाहिए। यह कहकर उनने नम्रतासे भि डारसीको प्रणाम किया। कमरेमें आधे लागोंसे अधिक कुछ लोगोंने उसकी वस्तृता सुनी। कुछने उसको घूरा, कुछ इंसने लगे। भि बेनटको तो इस वक्तृतामें बहुत ही आनन्द आया। भिसिज बेनटने गंभीरतासे लेडी ल्यूकससे भि. कालंस की बहुत प्रशंसा की।

7

1

Я

व

न

f

16

क

ल

एलिजबेथको ऐसा प्रतीत होता था कि यदि उसके कुटुम्बिनोंने पहले से यह निर्णय कर लिया होता कि आज संध्याको हम अपनी मूर्खताओंको प्रदर्शित करेंगे, तब भी कदाचित् इतने अच्छे प्रकारसे और सफलतासे न कर सकते। उसको यह प्रसन्नता थी कि कमसे कम बिंगलेने उनकी मूर्खताओंपर अधिक ध्यान न दिया। उसको यह अवस्य बुरा लगा कि मि. डारसी और उसकी दोनों बहुनोंको उसके कुटुम्बकी हंसी उडानेका अवसर मिलेगा। उसकी यह निर्णय करनेमें कि डारसी की घृणापूर्ण हाि या बिंगलेकी बहुनोंकी मुस्कर राह्टमेंसे कीन अधिक असहनीय है, चिंतित होना पडा।

को

उए

को

न-

रा

गेर

गर

न

सं

सं

1

ना

सं

U,

[ ]

ले

को

57

पर

补

F-

शेष रिध्यामें भी एलिजबेशको कुछ आनन्द न मिला। मि. कालंस उसके पास बैठे और उसको छेडते रहे। यदापि उसने उनके संग नाचनेकी प्रार्थना अस्वीकार करदी। तबभी उसने उनसे प्रार्थनाकी कि में आपका परिचय जिस युवतीसे चाहे करा दूं और उसके साथ आप नाचें। परन्तु उसने एलिजबेशको विश्वास दिलाया कि नाचनेमें उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वह एलिजबेशको निकट ही रहे। एलिजबेशको अब चुप रहना पडा। थोडी देरमें उसका कष्ट कुछ कम हुआ क्योंकि मिस त्यूकसने आकर मि कालंसको बातोंमें लगा दिया।

मि डारसीके आक्रमणसे अब यह स्वतंत्र थी। यद्यपि यहुधा यह उसके समीप ही रहा परन्तु उसने आकर उससे कभी बातचीत न की। एलिजयेथको यह सोचकर प्रसन्नता हुई कि मि.विकमकी चर्चा चलानेसे ही डारसीने मुझसे बोलना अच्छा नहीं समझा।

लॉगबोर्नवाले सबसे अन्तोंम विदा हुए। और मिसिज बेनटकी युक्तिसे सबके जानेके अनन्तर पन्द्रह मिनटतक उनको गाडीकी प्रतीक्षा करनी पढी। इससे हार्दिक विदाईका अवसर मिल गया। मिसिज हर्स्ट और उसकी बहन बिलकुल न बोले। केवल उन्होंने शकनेकी बात कही और वह अधीर हो रही थीं कि मकान शीघ खाली हो। मिसिज बेनटने उनसे बातचीत करनेका बहुत प्रयत्न किया, परन्तु वह न बोली। मि कालंस, मि. बिंगले और उनकी बहुनों का धन्यवाद करते रहे और नाचकी सफलतापर बधाई देते रहे। डारसी कुछ न बोला। मि. बेनट भी चुप थे और इस हश्यका आनन्द उठा रहे थे। बिंगले और जेन परस्पर बातें कर रहे थे। एलिजबेधने भी मौनकी शरण छी थीं। लीडिया भी थक गई थी, और जंभाई लेते सुए कभी कभी यह कहती थीं, 'हे ईश्वर में शक गई हैं।

अन्तमें जब विदा होनेका समय आया, मिसिज बेनटने नम्नतासे कहा, 'मिस्टर विंगले मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँगी, यदि आप सब लोग किसी दिन हमारे यहां भोजन करें।' विंगलेने अपनी कृतज्ञता प्रगट करते हुए, कहा- 'कल मैं एक कामसे लन्दन जा रहा हूँ। मैं वहांसे आनेपर अवस्य आपके यहां आऊंगा।' 28

#### १९ वां पारिच्छेद

मिसिज बेनटकी प्रसन्नताकी सीमा न थी। उसको पूर्ण विश्वास था कि तीन चर महीनेके भीतर ही उसकी पुत्री नीटरफील्डकी मालकिन होगी। उसको बहु भी विश्वास था कि उसकी दूसरी कन्या कालंससे विवाहित होगी। एलिजबेधका उसकी सबसे कम प्यार था, इसलिए उसकी इस विवाहकी इतनी प्रसन्नता न थी, जितनी विंगले और जनके विवाहकी थी।

# उन्नीस ां परिच्छेद

दूसरे दिन लाँगबोर्नमें नया ही हृश्य उपस्थित हुआ । मि. कालंसने यह निर्णय कर लिया कि अब मुझका प्रस्ताव करनेमें बिलम्य न करना चाहिए। मेरी छुट्टी शनीचर तक ही की है। मिसेज देनट, एलिजवेश और एक और छोटी कन्याको साथ बैठे हुए देखकर उसने मांसे कहा — 'माता जी। क्या में आशा कर सकता हूँ कि मुझको मिस एलिजवेशसे अकेलेमें बुळ बातचीत करनेका अवसर आज दिया जायगा। एलिजवेशका मुख आश्चर्यसे लाल होगया। मिसिज बेनटने तुरन्त ही उत्तर दिया — अवश्य, मुझको पूर्ण विश्वास है कि लीजीको इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। किटी चलो मुझको तुमसे कुछ काम है। और काम समेटकर वह जाने ही को भी कि एलिजवेशने पुकारकर कहा—माताजी आप न जायें। मि. कालंसको कोई एसी बात नहीं कहनी है, जो आपकी उपस्थितिमें नहीं कही जा सकती।

मिसिज बेनट-' बस चुप रहो, मेरी इच्छा है कि तुम यहां ठहरों। ि छिजीको उठता हुआ देखकर उसने फिर कहा-'में तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम यहां ठहरकर मि. कालंसका प्रस्ताव सुनो।' एलिजवेथ इस आजाका उल्लंबन न कर सकी। एक क्षणके अनन्तर उसको यह भी ध्यान आया कि यह काम जितना ही शिष्ठ समाप्त हो उतना ही अच्छा। वह अत्यन्त ही खिष्ठ

थी। मिसिज बेनट और किटी चलीं गई। उनके जानेके अनन्तर मि. कालंस बोले-

'मेरी प्यारी मिस एलिजनेथ! विश्वास रखो कि तुम्हारी लजाने तुम्हारी कोई हानि न करके तुम्हारे गुणोंको और वृद्धि दी है। मेरी दृष्टिमें तुम गिर जातीं यदि इस प्रकारसे तुम थोडीसी अस्बीकृति न प्रगट करतीं। परन्तु मुझको यह विश्वास दिलानेकी अनुमति दो कि यह प्रस्ताव करनेमें तुम्हारी माननीया माता मुझसे पूर्ण सहमत है। तुम अब मेरी बातोंका प्रयोजन समझ गई होगी, चाहे लजावश तुम यह स्वीकार न करो। मेरा प्रेम छिपा नहीं रहां। ज्योंही मेंने इस गृहमें प्रवेश किया, तुमको ही अपने आगामी जीवनका साथी स्थिर किया। परन्तु इसके पहले कि मैं अपने भाव प्रगट करूं मैं यह उचित समझता हूँ कि मैं तुमको कारण बताऊं कि मैं विवाह क्यों करना चाहता हूँ। और मैं क्यों हर्टकोर्ड शायरमें अपनी धर्मपत्नी चुननेके लिए आया।'

मि. कालंसकी बार्ते सुनकर एलिजबेथने बडी कठिनतासे अपनी हंसी शेकी। वह बोलता रहा, विवाह करनेका पहला कारण यह है कि मैं पादरीके लिए यह उचित समझता हूँ कि वह विवाह करके अपने अनुया ययोंके सन्मुख विवाह करनेका उत्तम दृष्टांत रखे। दूसरे मैं समझता हूँ कि विवाहसे मेरी प्रसन्नतामें वृद्धि होगी। तीसरे मुझको मेरी दयालु संरक्षिकाने भी यही सम्मित दी है। दो बार बिना पूछे ही उन्होंने यह कहा और हंसफोर्डसे लौटते हुए उन्होंने कहा, मि. कालंस तुम्हारे समान पादराके लिए विवाह करना आते आव-रयक है। किसी भली कन्याको चुनो, जो कामकाजमें चतुर हो जिसके अभी राना विचार न हों और जो थोडीसी आयमें भले प्रकार घरका प्रबन्ध कर मके। यही मेरा उपदेश है। ऐसी स्त्रीको हंदो। किर मैंभी तुम्हारे यहां आऊंगी। मेरी सुन्दरी एलिजबेथ! लेडी कथरीनकी दयासे तुम बहुत प्रसन्न रहोगी। उनकी चाल दालका वर्णन में नहीं कर सकता और तुम्हारी हंसी और समझ से वह भी प्रसन्न होगी। अब मैं तुमको यह बताना उचित समझत। हूँ कि अपने पड़ोसियोंको छोडकर मैं लाँ बोर्नमें विवाह करने क्यों आया। विश्वास रखो कि वहां बहुतसी सुन्दर युवातियां हैं। बात यह है जैसा कि तुम जानती

II

ज

Ŧ

1

हो कि तुम्हारे माननीय पिताकी एन्डुके अनन्तर ( ईश्वर करे वह चिरायु ही )
मैं ही इस सम्पितका उत्तराधिकारी हूँगा। इसलिए मैंने उचित समझा कि
मैं अपनी स्त्री उसीकी पुत्रियों में से चुन्। ताकि जब यह दुर्घटना हो तो तुझारे
कुटुम्बपर जितनी कम विपात्ति पड सके उतनाही अच्छा है। मेरी सुन्दर एलिजबेध ? इसी कारणसे मैं यहां आया हूँ और मुझको आशा है कि तुम मेरा
कारण जानकर मेरा आदर अधिक करोगी। अब मुझको कुछ अधिक नहीं
कहना है। केवल तुमको यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुमसे अधिक प्रेम
करता हूँ। धन पानेकी मुझे चिन्ता नहीं और न मैं तुम्हारे पितासे इस प्रकारका
प्रश्न करूगा। क्यों कि मैं जानता हूँ कि वे कुछ नहीं दे सकते। एक हजार
पींड तुमको तुम्हारी माताकी एन्डुके अनन्तर मिलेंगे। और मैं तुमको विश्वास
दिलाता हूँ कि इस विपयमें विवाहके अनन्तर मेरे मुखसे कभी कोई बात भी
नहीं निकलगी।

अव मि॰ कालिन्सको रोकना अत्यन्त आवश्यक था। एलिजावेथ ने कहा-- 'मान्यवर महोदय! आप बहुत शिव्रता करते हैं। कदा।चित आप भूलगए हैं कि मैंने आपको अभी कोई उत्तर नहीं दिया। व्यर्थ समय नष्ट न करके मैं आपके प्रस्तावके लिय आपको धन्यवाद करती हूँ। मैं समझती हूँ कि आपने यह प्रस्ताव करके मेरे आदरको बढाया है। परन्तु अस्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई उत्तर असम्भव है।'

मि॰ कालिन्सने हाथ हिलाकर कहा ''क्या आप मुझको यह पाठ सिखाना चाहती हैं कि युवतियों के लिय यह स्वभाविक है कि वह जिस पुरुष से विवाह करने की गुप्त इच्छा रखती हैं, उसके प्रस्ताव को पहलीबार अस्वी कार करदेती हैं। कभी कभी तो दूसरी और तीसरीबार भी स्वीकृति नहीं मिलती, इसीलिये मुझको कोई आक्चर्य नहीं हुआ और पूर्ण आजा है कि हम विवाह की वेदीपर चहेंगे।

एलिज॰-'भें सच कहती हूँ कि मेरे उत्तरके अनन्तर आपकी। आशा असाधारण है। मैं आपको विस्वास दिलाती हूँ कि मैं उन युवतियों में से नहीं हूँ। (यदि ऐसी युवतियां हैं) जो इतनी मूर्खता करती हैं कि अपनी प्रसन्नताको इस आशापर दुविधामें डालदेती हैं कि उनसे दूसरीबार फिर प्रस्ताव कियाजायेगा। मैंने सोच विचारकर अस्वीकार किया है। आप मुझको प्रसन्न नहीं करसकते। न मैं हीं आपको प्रसन्न करनेकी शक्ति रखती हूँ। यदि आपकी सरक्षिका लड़ी कैथरींन मुझको जानती होती तो मुझको विश्वास है कि आपकी स्त्री होनेके अर्थांग्य मुझको वह समझतीं।

मि॰ कालिन्सने गम्भीर भावसे कहा--'यदि मुझको इस वातका विश्वास होता। परन्तु मैं यह अनुमान नहीं करसकता कि लेडी कैथरान तुमसे प्रसन्न न हैं।गी। मैं तुम्हारी लज्जा, तुम्हारी मितव्ययता और तुम्हारे अनेक गुणोंकी प्रशंपा उनसे करूंगा।

एलिजा॰--"मि॰ कालिन्स, मेरी प्रशंसा व्यर्थ न कीजिए। मुझको अपने लिये आप सोचने दीजिए। यह समझिये कि जो में कहती हूँ, वही मेरा प्रयोजन है। में चाहती हूँ कि आपका जीवन बडा मुखनय हो। और में समझती हूँ कि आपका प्रस्ताव अस्वीकार करके में आपको दुःखमय जीवन व्यतीत करनेसे बचा रही हूँ। अपने प्रस्तावमें हमारे कुटुम्बकी ओर जो दया है माब आपने प्रगट किए हैं उनके विषयमें में यह कहना चाहती हूँ कि जिस समय आपको अधिकार हो आप लाँगबोर्नकी सम्पत्ति अवश्य लेलें। यह कहकर बह उठकर कमरेसे जाने लगी, कि मि कालंसने फिर पूछा 'जब मुझको आपसे दूसरी बार प्रस्ताव करनेका सौभाग्य होगा मुझको आशा है कि आप अधिक अच्छा उत्तर देंगी। में आपको निर्दयताका दोषी नहीं ठहराता। क्योंकि में जानता हूँ कि स्त्री जातिके लिए यह परम्परासे प्रथा चली आती हैं कि पहली बार वह पुरुषके प्रस्तावको अत्वीकार कर देती है। कदा चत्र इस समय भी जो आपने कहा है में उसीसे उत्साहित हो रहा हूँ। क्योंकि वह स्त्रियोंकी सच्ची छडजाके अनुसार है।

प्रिजवेथने गरम होकर कहा— 'वास्तवमें मि. कालंस, आप विचिन्न आदमी हैं। यदि मेरी अस्वीकृति आपको उत्साहित करती है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि किसप्रकारसे मैं अपनी अस्वीकृति प्रगट करूं, जिससे आपको विस्वास हो जाये कि में सचमुच आपके प्रस्तावको अस्वीकार करती हूँ।'

कालंस— 'मेरी प्यार्श एालिजबेथ! में तुम्हारे उत्तरसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी अस्वीकृति केवल शब्दसे हैं। में यह समझा हूँ कि तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करोगी क्योंकि में तुम्हारे पति होने अयोग्य नहीं हूँ। मेरा घर तुम्हारे योग्य है। मेरी समाजमें स्थिति है। कथिरीन कुटुम्बसे जो मेरा संबंध है, और तुम्हारे कुटुम्बसे जो मेरी नातेदारी है, ये सब बातें मेरे पक्षमें हैं। विचार लो कि यद्यपि तुममें बहुतसे गुण हें, परन्तु फिर भी सम्भव है कि तुमको कभी भी ऐसा अवसर न मिले कि कोई दूसरा मनुष्य तुमसे विवाहका प्रस्ताव करे। तुम्हारी सम्पत्ति इतनी थोडी है कि तुम्हारी सुन्दरता और गुणों पर वह पानी फेर देती हैं। इसलिए में इस परिणामपर पहुंचता हूँ कि इस प्रस्तावको अस्वीकार करके तुम मुझको दुविधामें डालकर मेरे प्रेमको उन्नति देना चाहती हो। जैसा कि सभ्य युवतियां किया करती हैं।

एलिजा.— 'महाशय! में आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उन सम्य युवितयों में ते नहीं हूँ जिनकी सम्यता एक मान्य पुरुषको खिन्न करती है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझको सच्चा समझें, मैं आपके प्रस्ताबके लिए एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ। परन्तु उसको स्वीकार करना सब्धा असम्भव है। मेरा हृदय मुझको मना करता है। क्या मैं इससे अधिक स्पष्ट कुछ कह सकती हूँ। आप मुझको सम्य स्त्री न समझकर एक सच्चा जीव समझकर विश्वास करें कि मैं हृदयसे आपको अस्वीकार करती हूँ।'

मि. कालंसने प्रेमके आवेशमें कहा— 'तुम कितनी अच्छी हो। मुझकों कोई संदेह नहीं है कि तुम अवश्य मेरे प्रस्तावको स्त्रीकार करोगी। जब तुमकों यह विदित होगा कि तुम्होर माता पिता भी हृदयसे चाहते हैं कि यह संबंध हो।'

एलिजवेथ इस हटका क्या उत्तर दे सकती थी ? वह खुपचाप वहांसे चली गई। उसने निर्णय कर लिया कि य'द मेरी बार २ की अस्विकृति इसको उत्साहित करेगी, तो में अपने पितासे कहकर इस बातको समाप्त करा-फंगी। उनका ना करना तो सभ्य स्त्रीकी बनावट न समझी जायगी।

## बीसवां परिच्छेद

मि. कालिंस अधिक देरतक अकेले अपनी सफलतापर विचार न कर सके। क्योंकि मिसेज बेनट कमरेके बाहर ही टहल रही थी। ज्योंही एलिज-बेथ द्वार खोलकर बाहर निकली, मिसेज बेनट अन्दर ग्रुसकर मि. कालिंसको बधाई देने लगी। मि. कालिंसने उस मेंटकी सत्य बातें मिसेज बेनटको सुनाई और यह कहा—'मुझको ।बेलकुल सन्तोप है। क्योंकि एलिजबेथकी अस्वीकृतिका कारण स्त्री-जातिकी लज्जाके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह सुनकर मिसेज बेनट घवरा उटी। क्योंकि वह एलिजबेथके चरित्रसे भली प्रकार परिचित थीं। उसने कहा—'मि. कालिस ! लिजिको समझाना पडेगा, में उससे अभी बातचित करूंगी। वह बहुत ही हठी और मूर्ख कन्या है। अपनी भलाई नही समझती। में उसको समझाऊंगी।'

कालिस-देवी । क्षमाकरें, यदि वह वास्तवमें हठी और मूर्ख है, तो वह मेरी दशाके पुरुषके लिए अनुरूप धर्म-पत्नी न होगी। क्योंकि में विवाह करके सुख चाहता हूँ। यदि वह वास्तवमें अस्वीकार करती है तो उसको बलपूर्वक प्रसन्न करना ठीक नहीं। क्योंकि यदि उसके चरित्रमें यह दोप है तो मुझे वह सुख नहीं पहुंचा सकती।'

मिसेज बेनटने घवराकर कहा—'महाशयजी। आप मेरी बात नहीं समझे। लिजी इन बातोंमें हठी है, परन्तु और बातोंमें उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। में अभी मि. बेनटके पास जाकर सब टीक किए देती हूँ। उसकी उत्तर देनेका अवसर न देकर मिसेज बेनट दौडकर मिस्टर ेनटके कमरेमें पहुंची, और बोली- 'मि. बेनट। शीघता कीजिए। लिजीको समझाइये कि वह मि. कालिंससे विवाह करले। क्योंकि वह कहती है- 'में न

80

#### २० वां पारिच्छेद

करूंगी।' यदि आपने जल्दी न की ती मि, कालिंस कदाचित् अपना विचार परिवर्तन करके उससे विवाह न करें।'

मि. बेनटने पुस्तक छोडकर आंखें उठाकर देखा, और उदासीनताके भावसे देखते रहे। इस समाचारसे उनको कोई खेद नहीं हुआ। वे बोले, में तुम्हारी बात नहीं समझा, तुम क्या कह रही हो।

मिसेज बेनर—'मि कालिंस और लिजी की बात कर रही हूँ। लिजी कहती है कि मि कालिंससे विवाह न करूंगी और मि कालिंसने अब यह कहना आरंभ कर दिया है कि वे लिजीसे विवाह न करेंगे।'

मि. बेनट-'तो ऐसे अवसरपर में क्या कर सकता हूँ। काम तो बिगढ़ ही गया है।'

मिसेज बेनट — 'आप लिजीको समझाएँ। उससे कहें कि उसको यह विवाह स्वीकार करना पडेगा।'

मि. बेनट-'अच्छा उसको बुलाओ वह मेरी सम्मति मुनेगी।' मिसेज बेनटने घण्टी बजाई और मिस एलिजावेथ बुलाई गई।

उसके पिताने कहा, प्यारी पुत्री ! मेंने तुमको बहुत ही आवश्यक काम के लिए बुलाया है। मेंने सुना है कि मि. कालिंसने तुमसे विवाह करनेका प्रस्ताव किया है। क्या सच है ?

एलिजाबेथने उत्तर दिया — 'हां।' बेनट-'और तुमन अस्वीकार कर दिया है ?' एलिजा — 'जी हां।'

मि बेनट—'अच्छा अब मतलबपर आओ। तुम्हारी माता की इच्छा है कि तुम उससे यिवाह करो। क्यों मिसेज बेनट ! ठीक है न ? '

मिसेज बेनेट — 'हां, और यदि एलिजाने उससे विवाह न किया ते। में एलिजा, का मुँह न देखुंगी।'

मि बेनट- "एलिजा! तुम्हारे सामने अब बड़ी कठिन समस्या है। तुम्हरी माता-तुम्हारा मुँह न देखेंगी, यदि तुम मि. कालिस से विवाह न करोगी और यदि तुम करोगी तो में तुम्हारा मुँह न देखेंगा। एलिजाको हँसी आगई परन्तु मिसेज बेनट जो समझती भी कि मेरे पाति की इच्छा मेरे अनुसार है, बहुत ही निराश हुई। उसने कहा मि. बेनट क्या कहते हो ? तुमने तो कहा था कि मैं एलिजाको विवाह करनेपर बाधित कहांगा।'

नार

वि

भ

जी

यह

गह

यह

नाम

का

च्छा

TH

रोगी

मि वेनट-'मेरी प्यारी! में तुमसे दो प्रार्थनाय करता हूँ। एक तो अपनी समझका स्वतंत्रतापूर्वक मुझको प्रयोग करने दो, और दूसरे अपने कमरे में मुझको स्वतन्त्रतापूर्वक रहने दो। कृपा करके जितना शीघ संभव हो मुझे छोड दो।'

इसपर भी मिसेज बेनट अपनी पुत्रीको समझाती रही और कभी धम-काती रहीं। उन्होंने जेनको अपनी ओर मिलाना चाहा, परन्तु जेनने भी नम्नता पूर्वक निषेघ कर दिया। एलिजा कभी तो हंसीमें बात टालती रही और कभी गंभीरतासे उत्तर देती रही परन्तु अपने निश्चयमें हढ रही।

मि कालिंस अकेलेमें बैठे सोच रहे थे। उनकी समझमें यह न आता था कि मेरे समान अच्छे आदमीको कैसे एलिजाने अस्वीकार कर दिया। उसके अभिमानको कुछ ठेस लगी थी।

जव कुटुम्बमें यह हचचल मची हुई थी, शारलोट स्यूक्सने गृहमें प्रवेश किया! लीडियाने दौडकर उससे कहा- अच्छा हुआ तुम आगई। यहां बडा तमाशा हो रहा है। मि. कालिंसने लिजीसे विवाह करनेका प्रस्ताव किया और लिजीने अस्वीकार कर दिया। शारलोट उत्तर दे भीन पाई थी कि किटीने भी आकर यही समाचार कहा। खानेके कमरेमें धुसनेपर (जहां मिसेज बेनट अकेली बैठी थी) मिसेज बेनटने कहा-'तुम अपनी सखीको समझाओं कि वह कुटुम्बकी इच्छा अनुसार काम करे। प्यारी मिस त्यूक्स तुम मेरी सहायता करो। मेरी ओर कोई नहीं। मुझसे निर्दयताका व्यवहार किया जा रहा है। किसीको भी मेरी धडकन की चिन्ता नहीं। इतनेमें जेन और एलिजा कमरेमें धर्सी।

मिसेज वेनट-'यह लो आन पहुंची। ऐसी उदासीन जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे हम सब मर गए। मिस लिज़ी समझ लो कि यदि उम इस प्रकार से प्रस्ताव अस्वीकार करोगी, तो तुमका पित न मिलेगा। और तुम्हारे पिता के मरनेके बाद तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? में कहे देती हूँ कि में तुमको न रखुंगी। आजसे मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। में अब तुमसे न बोलंगी। कहना न माननेवाले वर्ज्योंसे बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। जिन लोगी को दिलकी धडकनका रोग होता है वे आधिक बात करना नहीं चाहते। मेरी दशाका कोई अनुमान नहीं कर सकता। जो लोग चिलाते नहीं हैं, उनपर कोई दया नहीं करता।

उनकी पुत्रियां चुपचाप सब सुनती रहीं। क्यों ि वे सब समझती थीं कि बोलनेसे वह और चिट जायगी। वह बोलती रही कि इतनेमें भि,कालिस बडी शानसे उस कमरेमें बुसे। उनको देखकर उसने लडिकयोंसे कहा- 'बस अब किसीके मुँहसे बात न निकले मुझको भि. कालिससे कुछ बातचीत कर लेने दो।'

एलिजाबेथ कमरेसे बाहर चली गई। जेन और किटीने उसका अनु-करण किया। लीडिया बातें मुननेके लिए वहीं डटी रही। और शारलोट पहले तो कालिंसके प्रश्नोंका उत्तर देती रही और फिर खिडकीके पास जाकर खडी होगई जैसे वह कुछ सुनती नहीं। कातर बानीमें मिसेज बेनटने कहा- 'मि-कालिंस।'

कालिस-'देवी जी। सर्वदांके लिए यह विषय बंद हो गया। मैं आपकी युत्रीपर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। हम लोगोंका धर्म है कि विपात्त्रयों का उदासीनतासे सामना करें। विशेषकर मेरे लिए जो गिरजेका पादरी है यही उचित है और मैं अब बिलकुल उदासीन हूँ। इस कारण नहीं कि सुझको यह संदेह होगया है कि हम विवाह करके सुखी न होते, परन्तु इस लिए कि यह उदासीनता उसी समय पूर्ण सुख दे सकती है कि जब उस वस्त का जिसको पानेकी हम अभिलापा रखते थे, और जो हमको नहीं मिली—मूल्य हमारी दृष्टिमें कम हो रहा हो। मैं आपके कुटुम्बका कोई अपमान नहीं करता। मेरा ढंग सम्भव है कि आपको बुरा माल्य हो, परन्तु हम समीने

₹

भूल हो सकती है। मेरी नियत इस मामलेमें बिलकुल ठिक रही। मेरा प्रयो-जन यह था कि मुझको एक अच्छी सखी मिल जाय, और आपके कुटुम्बका भी भला हो। यदि कोई अनुचित बात मुझसे हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा-प्रार्थी हूँ।

## इक्कीसवां परिच्छेद

मि कालिंसके प्रस्तावपर अव कोई वार्तालाप न होता था। कभी-कभी एलिजाबेथको अपनी माताकी झिडिकयां सुननी पड़तीं थीं। मि, कालिंस कुछ दुखी या खिन्न नहीं प्रतीत होते थे, परन्तु कोषसे चुप रहते थे। वे एलिजा बेथसे विलकुल न बोले और मिस ल्यूकससे वात-चीत करते रहे जो उसकी बातें बड़े ध्यानसे सुनती रही। दूसरे दिन भी मिसिज बेनटका कोध शान्त न हुआ। मि. कालिंस भी कोधित थे। एलिजाबेथको आशा थी कि इस प्रकार निराश होनेसे कदाचित् मि. कालिंस शीव लीट जार्ये। परन्तु उन्होंने जो शनीचरको जानेका विचार कर लिया था उसमें कुछ परिवर्तन न हुआ।

खानेके बाद लडिकयां मेरिटनकी ओर चलीं। वहां उनको मि विकम मिले जो उनके साथ उनकी मासीके घर तक गये। सबने नीदरफील्डके नाचमें मि विकमकी अनुंपिस्थितिपर शोक प्रगट किया। मि विकमने एलिजाबेथसे कहा-कि ज्यां-ज्यों नाचका समय निकट आता था मेरा विचार हट होता जाता था कि अच्छा होता में मि डारसीसे न मिलता। उसी संगतिमें इतने घण्टे साथ रहनेसे सम्भावना थी कि कुछ अनुचित हश्य हम दोनोंके बीचमें हो जाते। एलिजाबेथने उसके इस विचारकी बहुत प्रशंसा की और दोनों बातें करते हुए लाँगबोर्नको लीट आए।

#### २१ वां परिच्छेद

ए लिजाबेथको यह प्रसन्नता थी कि मैं आज मि. विकमका परिचय अपने माता और पितासे कराऊंगी।

घर पहुँचनेके अनन्तर जेनके नाम एक चिट्टी नीदरफील्डसे आई, जिस पर किसी स्त्रीके हाथका पता लिखा था। एलिजाबेथने देखा कि पत्र पहते २ जेनके मुखका रंग बदलता जाता है। इतनेमं पत्र पढकर जेनने अपनेको संभाला और बातचीतमें लगनेका प्रयत्न किया। परन्त एलिजाको पत्रका विषय जाननेकी अत्यन्त उत्कंठा थी। और ज्योंही मि.विकम गए कि वह और जेन अपने कमरेमें ऊपर गईं। जेनने पत्र निकालकर कहा, मिस विंगलेका पत्र है। वह लिखतीं है-सब लोग नीदरफील्ड छोडकर चलेगए और अब लौटकर आनेका कोई विचार नहीं। तब उसने जोरसे पहला वाक्य पढा जिसमें लिखा था, कि हम अभी अपने भाई का अनुसरण करते हुए लंदन जा रहे हैं। फिर लिखा था मुझको हर्डफोर्डशायर छोडनेमे केवल एक ही दुःख है कि तुमसे मिलना जुलना न होसकेगा। परन्तु मैं आशा करती हूँ कि हम फिर मिलेंगे। और तुम मुझको पत्र लिखती रहोगी एलिजावेथ अविश्वाससे ये वातें सुनती रही। एकदमसे उनके चले जानेसे उसको आश्चर्यमें डाल दिया, परन्तु इसमें शोककी कोई बात न थी। क्योंकि वह समझती थी कि उनकी नीदरफील्डसे अनुपिश्यतिके अर्थ यह नहीं हैं कि बिंगले भी वहां न आसके। एलिजाने कहा, दुर्भाग्य की बात है कि चलते हुए तुम अपने मित्रोंसे न मिल सकीं । परन्तु हम यह आशा नहीं कर सकते कि वह आनन्दका समय बहुत शीघ्र आ जायेगा, जब तुम मिस बिंगलेसे बहुनके समान न मिल सकोगी। मि. बिंगले लंदनमें अधिक काल नहीं रुक सकते।

जेन-'मिस बिंगलेने स्पष्ट प्रकारसे लिख दिया है कि वह इस सरदीमें यहां वापिस न आयेंगे और मैं तुमको पत्र पढकर सुनाती हूँ - 'जब मेरे भाई कल यहांसे गए तो वे समझते थे कि उनका काम तीन चार दिनमें हो जायेगा परन्तु हमको यह आशा नहीं है, और हम यह नहीं चाहते कि अकेलेमें हमारे भाईको कुछ कष्ठ हो। इसलिए हम भी वहीं जा रहे हैं। हमारे बहुतसे परि-चित मनुष्य वहां पहुंच चुके हैं और मेरी इच्छा होती है कि तम सभी वहां होतीं, परन्तु इसकी कोई आशा नहीं। मै आशा करती हूँ कि भाग्यसे तुमकी

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

88

यहां बहुतसे मित्र मिलेंगे और तुम हम लेगींके यहां न होनेका कुछ विचार न करोगी।'

जेन-'इससे स्पष्ट है कि वे इस सरदीमें वापिस न आयेंगे।' एलिजा:- 'इसके अर्थ तो यही हैं कि मिस बिंगले चाहती है कि वे यहां न आयें।'

जेन-'तुम क्यों ऐसा समझती हो। विंगले स्वयं अपनी इच्छाका मालिक है, और वह स्वयं ही यहां नहीं आना चाहता। मैं तुमसे कोई बात न छिपा-ऊंगी। पत्रके एक अंशसे मुझे विशेष दुःख होता है, वह सुनो-

'मि. डारसी अपनी बहिनसे मिलनेको अधीर हो रहे हैं और सच तो यह है कि हम भी अधीर हो रहे हैं। मेरे विचारमें मिस डारसीके समान सुन्दर और पढ़ी लिखी कोई कन्या नहीं और जो प्रेम मुझको और मेरी बहनको उससे है वह और वढ रहा है क्योंकि हमको आशा है कि शींघ्र ही वह हमारी बहन हो जायगी। मुझको स्मरण नहींहै कि मैंने तुमको पहले यह बात बताई या नहीं। परन्तु अब मैं तुमको यह बात बताना चाहती हूँ कि मेरा माई मिस डारसीको बहुत अच्छा समझता है और बराबर मिलनेका अवसर होनेसे अवश्य ही प्रेम होजाएगा। मेरे माईमें स्त्रियोंको आकर्षण करनेकी अद्भुत शक्ति है। इस लिए मेरी प्यारी वहन ! मुझको आशा है कि वह संबन्ध अवश्य हो जायगा जिससे हम सबको बहुत प्रसन्नता होगी।'

जेन- 'बोलो लिजी! क्या कहती हो। क्या इससे स्पष्ट नहीं है कि मिस बिंगले न चाहती है न आशा करती है कि में उसकी बहन हूंगी। प्रत्युत् उसको पूर्ण विश्वास हैं कि उसका भाई मेरी ओरसे पूर्ण उदासीन है और मेरे भावोंको समझते हुए वह मुझको पहलेसे यह बता देना चाहती है कि मैं कुछ आशा न रखूं। क्या इस पत्रका कुछ और आशय भी हो सकता है ?'

एलिजा,—'हां, मेरे अर्थ तुमसे सर्वथा भिन्न हैं, सुनोगी ?'

जेन- 'अवश्य।'

एिछजाः - 'अच्छा सुनो । मिस बिंगले समझती है कि उसका माई तुमसे प्रेम करता है वह चाहती है कि वह मिस डारसीसे विवाह करे। इसलिए वह लंदन

## २१ वां परिच्छेद

जाकर उसको वहां रोक रखना चाहती है, और तुमको विश्वास दिलाना चाहती है कि उसका भाई तुम्हारी ओरसे उदासीन है।'

जेनने सिर हिला दिया।

38

प्लिजा - जेन! मेरा विश्वास करें। जिसने तुम दोनोंको साथ देखा है वह एकक्षण भी विश्वास नहीं कर सकता कि विगले तुमसे प्रेम नहीं करता। मिस बिंगले इतनी मूर्ख नहीं है कि वह यह न समझे। यदि मि. डारसीमें वह इससे आधा प्रेमभी पाती तो वह अपने विवाहके काडे बनवा छोडती। हम धनवान नहीं हैं इसलिए वह चाहती है कि मिस डारसीका विवाह उसके माईसे हो, जिसमें बिना किसी कष्टके उसका विवाह मि. डारसीसे हो सके। इस चालमें उसको सफलता अवश्य प्राप्त होती यदि मिस बौरो उसकी राहमें न होती। मेरी प्यारी जेन! क्या तुम विचार कर सकती हो कि चूंकि मिस बिंगले तुमसे कहती है कि उसका भाई मिस डारसीको चाहता है और वह तुमको नहीं चाहता, तो यह मिस बिंगले की शक्तों है कि वह अपने भाईको तुमसे प्रेम करनेसे रोक सके।

जेन-'मिस बिंगलेके विषवमें हम दोनोंकी सम्मित नहीं मिलती। तुझारे कथनानुसार तो मुझको निश्चिन्त रहना चाहिए। तुम्हारी बात सत्य नहीं हो सकती। मिस बिंगले कदापि मुझको घोखा न देगी और में केवल यही आशा कर सकती हूँ कि उसको स्वयं घोखा हो गबा है।'

एलिजा.—ठीक है। विचार अच्छा है। मेरी बात न मानो तो यही विश्वास करो कि मिस विंगलेको धोखा हो गया है।

जेन-'मेरी प्यारी बहन! क्या में बिंगलेसे विवाह करके प्रसन्न हैं सकती हूँ जब मैं यह जानती हूँ कि इसकी बहनें और मित्र यह चाहते हैं कि वह अन्य कन्यासे विवाह करें।'

एलिजा.—'इसका निर्णय कर लो। और यदि अच्छे प्रकार विचार करके तुम यह समझो कि यदि उसकी बहनोंका दिल दुखानेसे तुमको उसकी पत्नी होकर सुख न होगा तो मेरी सम्मति यह है कि तुम विवाह न करे।' करें प्रस्त

जाने

था

स्वतं यही आव

घबर रही विच विवा विवा अच्छ

ल्युका

करते

सान्त्ट

का ह

जेनने हंसते हुए कहा—'कैसी यातें करती हो। यह चाहे जितनी दुखी करें परन्तु में एक क्षण भी यह विचार नहीं कर सकती कि मैं विंगलेका प्रस्ताव अस्वीकार कर दूं।'

एलिजा.-'मेरा भी यही विचार था।'

जेन "परन्तु यदि वह इन सरदियों में छौटकर यहां न आया तो न जाने क्या हो। छः महीनेमें तो सैकडों बातें हो सकती हैं।

उसके वापिस न आनेका विचार तो एिलजाबेथकी समझ ही में न आता था। वह समझती थी कि यह मिस बिंगलेकी चाल है। और मिस्टर विंगलेसे स्वतंत्र आदमीपर इसका प्रभाव नहीं पड सकता। उसने अपनी बहिनको भी यही समझाया। जेन भी आशा करने लगी कि विंगले नीदरफील्डमें वापिस आकर उसकी हार्दिक इच्छाको पूर्ण करेगा।

उन्होंने यह निर्णय कर लिया कि मिसेज बेनटको केवल कुटुम्बके जाने का हाल बताया जाये और कुछ न कहा जाये। परन्तु इस समाचारसे भी वह ध्वयरा उठी और बोली कि कैसे दुर्भाग्यकी बात है कि जब मित्रता गाढी हो रही थी, तभी वे लोग चल दिए। इस शोककारक घटनाके पीछे उसको इस विचारसे शान्ति हुई कि मि. बिंगले वापिस आकर उनके यहां मोजन करके विवाहका प्रस्ताव करेगा। और उसने यह निर्णय कर लिया कि उस दिन बहुत अच्छी २ चीजें पकाई जायेंगी।

# बाईसवां परिच्छेद

बेनट कुटुम्बका भोजन त्यृक्स कुटुम्बमें था, और उस दिन भी मिस त्यृक्स भि.कालिंससे बातचीत करती रही। एठिजावेथने भिस त्यृक्सको धन्यवाद करते हुए कहा आज तुमने मुझको बचालिया। शारलोटने अपनी सखीको सान्त्यना देते हुए उत्तर दिया- में अपनेको भाग्यवान समझती हूँ कि मै 96

तुम्हारे काम आई। एलिजाबेथ यह न समझती थी कि शारलोट कितना आगे बढ चुकी है। एलिजा का प्रयोजन तो केवल यह था कि शारलोटसे बातें करनेके कारण वह मेरी ओर ध्यान न देगा परन्तु मिस ल्यूक्सकी चाल और ही थी। वह मि कालिंसको अपनी ही ओर आकर्षित करना चाहती थी। और जब रात्रिको वह बिदा हुआ तो मिस ल्यूक्सको सफलताकी पूर्ण आशा होचुकी थी। केवल संदेहकी बात यह थी कि वह बहुत शीघ ही वहांसे जानेवाला था। परन्तु मिस ल्यूक्सने ऐसा विचार करनेमें मि. कालिंसकी स्वतन्त्रता और प्रेमकी अग्रिके साथ घोर अन्याय किया। दूसरे दिन प्रातःकाल वह छिपकर ल्यूक्सलाज पहुंचा ताकि वह अपनेको मिस ल्यूक्सके चरणों में आर्पत करदे। उसे चिन्ता थी कि बेनट कुटुम्बवाले इस बातको तब तक न जाने जब तक पूर्ण सफलता न हो जाय। यद्यपि सफलताकी उसको पूर्ण आशा थी परन्तु मिस एलिजाके अनुभवने उसको निरुत्साहित कर दिया था। मिस ल्यूक्सने खिडकीमेंसे उसको घरकी ओर आते हुए देखा। वह तुरन्त ही गलीमें जाकर उससे मिली। परन्तु उसको यह आशा न थी कि इसी समय सब कुछ ठीक हो जायगा।

थोडी ही देरमें जब मि. कालिंस की लम्बी वक्तृतायें समात हुई। सब बातोंका दोनोंके लिए सन्तोपजनक निर्णय हो गया। जब वे घरमें घुसे तो कालिंसने उससे प्रार्थना की कि किस दिन हमारा तुम्हारा विवाह होगा। मिस ल्यृकसने कहा कि कुछ दिन ठहर जाओ। उसने मि. कालिंसको उसके गुणें के कारण नहीं चुना था परन्तु वह किसीसे भी विवाह करनेको अधीर हो रही थी। सर विलियम और लेडी ल्यृकसको तुरन्त ही सूचना दी गई और उन्होंने अपनी सहमित प्रगट कर दी। मि. कालिंसकी वर्तमान दशा अच्छी थी और उन्नति करनेकी आशा थी। लेडी ल्यृकस गम्भीरतासे सोचने लगी कि मि. बेनट कब मेरेंगे। सर विलियमने कहा कि जब कभी भी मि, कालिंस को लाँगबोर्नकी सम्पत्ति मिलं, उचित होगा कि हम लोग भी सेंट जेम्स चलें। सारा कुटुम्ब प्रसन्न था। छोटी लडिकयोंको यह आशा थी कि हमारी भी एक दो साल पहले शादी हो जायेगी। और लडिकों की यह चिन्ता, कि शारलेंट

4

3:

fa

R

it

31

11

Ę

त

नं

î

में

व

ą

Î

कुमारी ही मरेगी, जाती रही। शारलोट शान्त थी, वह सोच रही थी कि मि. कालिंस न तो समझदार हैं। उनके संग बैठना कष्टदायक है और मुझको उनसे सच्चा प्रेम नहीं,परन्तु फिर भी वे मेरे पति होंगे। मिस ल्यूकसका उद्देश्य विवाह था। इसलिए उसने इस बात की चिन्ता न की कि उसका पति कैसा था। २७ वर्षकी अवस्था हो चुकी थी, सुन्दरता बिलकुल न थी इसलिए उसने अपना विवाह होना ही एक भाग्य की बात समझी। उसको केवल कष्ट यह था कि एलिजावेथसे यह बात कैसे कहूँगी क्येंकि एर्लिजा अवश्य ही इस विवाह के विरुद्ध कहेगी। परन्तु उसका निश्चय पक्का था। इसालिये उसने साचा कि मैं स्वयंही जाकर उसकी इस बात की सूचना हूंगी। काछिन्स से उसने प्रार्थना की कि आप अभी इस बातको छाँगबोर्नमें प्रकाशित न कीजियेगा । कालिन्सने वचन दे दिया । परन्तु उस वचनका पालन <mark>करना</mark> बहुत कि होगया क्योंकि घर पहुँचनेपर उससे बहुतसे प्रश्न हुए जिनको उसे टालना पड़ा, फिर बह अपने प्रेमकी सफलताको भी प्रकट करने के लिए उत्मुक हो रहा था। दूसरे दिन प्रातःकाल ही उसको जाना था इस लिए रातको ही उसने सबसे निदाई ली। मिसिज बेनटने बहुत ही नम्रतासे कहा कि जब आपको छुट्टी मिले आप अवस्य ही मिलें। हम लोग आपकी संगतमें बहुत प्रसन्न हुए।

कालिंस-'देवि! इस निमन्त्रणसे मैं बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि मुझको ऐसी ही आशा थी। आप विश्वास रखें कि जितना शींघ संभव, होगा मैं आऊंगा।'

सबको आश्चर्य हुआ और भि. बेनट जो उसका आना पसन्द नहीं करता था बोला। क्या आपके बार २ आनेसे लेडी कैथरीन तो ऋद न होंगी। अपने नातेदारोंके यहां नम्रता दिखाना तो कोई बात नहीं परन्तु अपनी संर-क्षिकाको कोधित न करना चाहिए।

कालिस-'श्रीमन्, आपके इस मित्रभावका में बहुत धन्यवाद करता हूँ. और बिना संरक्षिकाके पूछे में यहां कभी न आऊंगा।' मि बेनट-'आपको इस बातका बहुत ध्यान रखना चाहिए। सब बात की।जियेगा, परन्तु अपनी संरक्षिकाको कोधित न कीजियेगा। और यदि यहां आनेमें इस बातकी संभावना हो — जैसी कि अवश्य होगी – तो आप घरपरहा ठहरें हम लोग बुरा न मानेंगे।'

कालिस-'श्रीमन्ं! में आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, और में आपको इस अच्छे परामर्शके लिये और सब बातों के लिए धन्यवादका पत्र मज्ंा। और युवतियों के लिए तो मेरी यही इच्छा है कि वे स्वस्थ और सुखी रहें। एलिजारेथ भी सुखी रहें।

सव दिनमें फिर सोने गई। सबको आश्चर्य था कि वह फिर जीमही आयेगा। मिसिज वेनटका विचार था कि अब किसी छोटी लडकीने वह प्रेम करेगा और उसको आशा थी कि मेरी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी। उसने मेरीकी वडी प्रशंसा मनमें की और यह सोचा कि मेरी इतनी चतुर तो नहीं परन्तु यदि पढने लिखनेमें उत्साह मिले तो वह भी बहुत चतुर हो जायेगी। दूसरे ही दिन प्रात:काल इस आशापर पानी फिर गया। मिस ल्युकस खाना खानेके बाद यहां आई और उसने चुपकेसे एलिजाबेथसे सब कुछ कह दिया।

एलिजानेश्व को यह विचार तो एक दो दिनसे हो रहा था कि पि. कालिन्स का खयाल है कि वह शारलोट को चाहते हैं परन्तु यह आशा उसको न थी कि शारलोट उसको उत्साहित करेगी। इसलिए आश्चर्य में आकर वह चिछाउठी—मि कालिन्स से मंगनी। मेरी प्यारी शारलोट, असम्भव।"

मिस त्यूक्स के गंभीर भाव में इस प्रकार की बात सुनकर कुछ परि-वर्त्तन होगया। परन्तु फिर शान्तिपूर्वक उसने कहा-इसमें आश्चर्य की बात क्या है। क्या मि. कालिन्स इतने गये गुजरे हैं कि कोई स्त्री भी उनैंसे प्रेम नहीं करसकती?

एालिजावेथ अब संभलगई थी और बहुत प्रयत्न करनेपर वह बोली कि अब हमारा तुम्हारा नाता होजायेगा और मैं इच्छा करती हूँ कि यह विवाह सुख-मय हो। शारलोट-"में समझती हूँ कि तुम्हारे भाव क्या हैं ? तुमको आश्चर्य होगा कि अभी मि. कालिन्स तुमसे विवाह करना चाहते थे और फिर मैंने उनका प्रस्ताव कैसे स्वीकार करिल्या परन्तु मेरे विचार तुम्हारे से नहीं । मैं केवल एक घर चाहती हूँ । और मि. कालिन्स का स्वभाव संबंध और आर्थिक दशा देखेत हुए मुझको पूर्ण आशा है कि मेरा जीवन सुखमय होने की उतनी ही आशा की जासकती है जितनी किसी और की।

को

िंड

म

ने

हीं

11

ना

॥। मि.

कर

रि-

गत प्रेम

वि

गह

एलिजावेशने धीरेसे कहा-'निस्संदेह। शारलोट अधिक देर न ठहरी। और एलिजावेश तब सोचने लगी कि कैसी आश्चर्यजनक घटना है कि तीन दिनके अन्दर दो-दो स्त्रियोंसे विवाहका प्रस्ताव। वह जानती थी कि मेरी और शारलोटकी विवाहके विपयमें एक सम्मित नहीं है परन्तु वह फिर भी यही समझती थी कि इस प्रकारके मांसारिक सुखके लिए शारलोट प्रत्येक भाव का बिलदान कर देगी। उसकी हिं में शारलोट गिर गई और उसको यह भी दु:ख था कि शारलोट कभी भी कालिंसके साथ विवाह करके प्रसन्न नहीं हो सकती।'

# तेईसवां परिच्छेद

एलिजाबेथ अपनी मां और बहनोंके साथ बैठी सोच रही थी कि यह बात सच है या नहीं कि इतनेमें सर विलियमने घरमें प्रवेश किया। मिस त्युकमने मंगनीका समाचार सुनानेके लिए उन्हें भेजा था। अपने आपको बधाई देते हुए, उन्होंने सब बातें कह सुनाई। सब लोग आश्चर्यमें आ गये और अविश्वास की दृष्टिसे उनको देखा। मिसिज बेनटने कहा कि आपकी कुछ भूल है और लीडिया चिल्ला उठी, आप ऐसी कहानी कैसे कह सकते हैं। मि. कालिंस ते। लिजीसे विवाह करना चाहते हैं। सर विलियमने इस अपमानको सहन करते हुए कहा कि यह बात बिलकुल सच है और उनकी

असभ्यतापर बिलकुल ध्यान न दिया । एलिजावेथने उचित समझा कि सर विलियम की इस कटिन अवस्थामें कुछ सहायता करे । इसलिए उसने कहा कि शारलोट इस मंगनीकी बात पहले ही मुझे सुना गई थी । उसकी मां और बहनें चिल्लाने लगीं, परन्तु लिजीने सर विलियमको बधाई दी । जेनने भी उसका अनुसरण किया और मिन्कालिंसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि अवश्य ही विवाह सुखमय होगा ।

मिसेज बेनट सर विलियमके सामने तो अधिक न बोली। परन्तु उसके जाते ही उन्होंने कहना आरंभ किया। प्रथम तो उन्होंने इस कहानीपर विश्वास ही नहीं किया। दूसरे उनको विश्वांस था कि मि.कालिसको घोखा दिया गया है। तीसरे उनको आशा थी कि यह बिवाह सुखमय नहीं हो सकता। चौथे उनको विश्वास था कि मंगनी छूट जायगी। इसके दो ही परिणाम निकलते थे कि इसके दुर्भाग्यका कारण एलिजाबेथ है और दूसरे भिसिज बेनटके साथ अत्याचार किया गया है। दिन भर इसीके विषयमें वह बातें करती रही। किसी प्रकारसे उसको शान्ति न मिली। दिनभरमें भी उसका क्रोध हल्का न हुआ। एक सप्ताहतक वह एलिजावेथसे बिना शुडकी दिए नहीं बोलती थी। एक मास तक सर बिलियम और लेडी ह्यूक्ससे अपमान किए बिना बातचीत न करती थी। और कई मासतक उसने मिस ह्यूक्सको क्षमा न किया था।

भि. बेनट बिलकुल शान्त थे। उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव बहुत अच्छा हुआ। मुझको यह जानकर प्रसन्नता है कि शारलोट जिसको मैं समझ-दार समझता था उतनी ही मूर्खी है जितनी मेरी ह्नी। और एलिजावेथसे ते। कहीं अधिक मूर्खी है।

जेन भी आश्चर्यमें थी, परन्तु उसकी हार्दिक इच्छा थी कि विवाह सुखमय हो। एलिजावेथने इस बातको असम्भव नहीं समझा। किट्टी और लीडियाको मिस ब्यूक्ससे कोई ईर्ध्या न थी क्योंकि भि. कार्लिस केवल पादरी थे। उनको तो केवल इस समाचारको मेरीटनमें फैलाना था। लेडी ब्यूक्स मिसिज वेनटका जी तपाकर बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उनकी एक कन्याका विवाह निश्चित हो गया था। और अब वह लाँगबोर्न बहुधा अपनी प्रसन्नता प्रगट करने आया करती थी। यद्यपि मिसिज बेनटकी कड़वी दृष्टि और असभ्य बार्ते प्रसन्नता दूर भगानेके लिए पर्याप्त थीं। शारलोट और एलिजावेथके जीच में कुछ पर्दासा आगया था और वे परस्पर अधिक बातचीत न करतीं थी। एलिजाबेथको शारलोटकी समझमें बहुत संदेह होगया था और अब वह अपनी बहिन जनको बहुत अच्छा समझती थी और उसके सुखके लिए चिन्तित थी। क्योंकि मि बिंगलेको गए एक सप्ताह हो चुका था, और अभी उसके वापिस आनेका कोई समाचार न था।

जेनने मिस बिंगलेके पत्रका उत्तर तुरन्त ही दे दिया था, और उसके उत्तरकी आशामें दिन गिन रही थी। मि. कालिंसका धन्यवादका पत्र मंगलको आया। जिसमें उन्होंने ऐसी कृतज्ञता प्रगट की थी कि जैसी कोई सालभर रहनेपर प्रगट करें। इसके अनन्तर उन्होंने यह भी सूचना दी थी कि आपकी पड़ोसिन मिस ल्यूकससे मेरा विवाह स्थिर होगया है। मैं आजके पन्द्रहवें दिन वहां उपस्थित हूँगा। लेडी कैथरीनने इस विवाहसे सहमति प्रगट कर दी है और तुरन्त ही होनेके पक्षमें है। इसलिए मुझे आशा है कि शारलोट तुरन्त ही दिन नियत करके मुझको सुखी करेगी।

मि. कालिंसका हर्डफोर्डशायरमें आना मिसेज बेनटको अच्छा न लगा। अपने पतिके समान वह भी अब इस बातकी शिकायत करने लगी। बडे आस्चर्यकी बात है कि लॉगबोर्नमें वह क्यों आता है और त्यूकसलाजमें क्यों नहीं ठहरता। हम लोगोंको बड़ा कष्ट होता है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं, हमारे यहां जगह नहीं। यह सब मिसिज बेनट जब तब बड़बड़ाने लगी। मिर्विंगलेकी अनुपिश्वातिने उसके दुःखको और बढ़ा दिया। जेन और एलिजावेथ को भी अब इस बातक चिन्ता होने लगी थी क्योंकि यह समान्तार मेरिटनमें फैल गया था कि सरदीमें वह नीदरफील्ड वापिस नहीं आयेगा। मिसिज वेनट यह समान्तार सुनकर आपेसे बाहर हो गई, और कहने लगी कि यह लज्जी-जनक सफेद झूट है।

त

₹

### २३ वां परिच्छेद

808

एलिजाबेथको भी अब भय होने लगा था। विंगलेको तो वह उदासीन न समझती थी परन्तु उसको भय यह था कि उसकी दोनों वहनें उसको यहां आनें न देंगी। यदापि यह विचार उसको भला न लगता था क्योंकि इससे जेनके सुखमें बाधा पडनेका भय था और प्रेमकी सत्यतामें संदेहजनक था। फिर भी उसे बार बार यह विचार आने लगा। उसकी दोनों बहनोंके संयुक्त प्रयत्नसे, उसके शक्तिमान मित्र डारसीके भयसे, मिस डारसीके आकर्षणसे, तथा लंदनके खेल-तमाशोंके मोहसे शायद वह जेनसे विरक्त हो जाये।

जेनको तो यह समय बहुत ही दुःखमय था। जो कुछ उसकी इच्छायें थीं, उनको वह छिपाना चाहती थी। इस विषयमें वह एिळजावेथसे भी कुछ बातचीत न करती थी। परन्तु उसकी मां कहां रुकनेवाली थी। वह प्रत्येक घण्टे बिंगले ही की बातचीत करती थी। उसके आगमनके लिए अधीरता प्रगट करती थी। जेनसे कहती थी कि यदि वह न आया तो तुम्हारे वास्ते बडा अत्याचार होगा। परन्तु जेन सब आक्रमणें।को शान्ति-सहित सहन कर रही थी।

मि. कालिंस सोमवारको आ डटे। लांगबोर्नमें अवकी बार उनका वह सत्कार न हुआ जो पहले हुआ था। वह भी खुश थे कि अब मुझपर कोई ध्यान नहीं देता। और सब भी खुश थे क्योंकि वह दिनका अधिक भाग ब्यूक्सलाज में बिताते थे और बहुत रात गए वह लांगबोर्न वापिस आकर अनुपस्थितिकी क्षमा मांगते थे।

मिसेज बेनटकी अवस्था करुणाजनक थी। इस विवाह की बातचीत सुनकर वह पागळसी हो जाती थी। जहां कहीं वह जाती थी यही चर्चा थी। मिस ल्यूकस तो उसकी दृष्टिमें कांटा हो रही थी, क्योंकि वही उसके पृतिके मरनेके अनन्तर उसके गृहकी अधिकारिणी होगी। जब कभी शारलोट उनसे मिलने आती थी, मिसेज बेनट यही समझती थी कि इस मकानपर कब्जा करनेके वह घण्टे गिन रही है। और जब कभी मिस ल्यूकस मि, कालिंससे धीरेसे बात करती थी, तो मिसज बेनट यही समझती थी कि वे प्रस्पर

परामर्श कर रहे हैं कि मि. बेनटक मरनेके बाद कैसे इन सबको यहांसे निका-लेंगे। इन सब बाताका रोना उसने अपने पतिसे खूब रोया।

मिसिज बेनट-'भि.वेनट बडेही दुःखकीबात है कि चारछोट इसघरकी मालाकेन होगी। मैं यहांसे निकाली जाऊंगी और वह मेरा स्थान छेगी।"

भि. बेनट - ''मेरी प्यारी! इन नातापर क्या विचार करती हो, संभव है कि तुम मेरे पहलेही भर जाओ।'' मिसिज बेनटको यह बात अच्छी न लगी और वह पहलेके ही प्रकार बोलती रही। ''में इस बातको सहन नहीं करसकती कि वह सब सम्पत्तिं ले जाये। यदि यह बात न होती तो मुझे कोई चिन्ता न थी।"

मि वेनट - 'किस वात की चिन्ता।'' मिसि जवेनट - 'किसी वात की नहीं।''

मि. बेनट-''ईश्वर को धन्यवाद है कि तुम इतनी मूर्ज नहीं हो।'' मिसिज बेनट-''भैं धन्यवाद नहीं दे सकती। हमारी सब सम्पत्ति दूसरा लेजाए यह में नहीं समझ सकती। मि. कालिस कीन है जो वह सब ले जाये।''

भि बेनट-''तुम्हीं सोचो।"

## चौबीसवां परिच्छेद

भिस बिंगलेके पत्र ने आकर सब संदेहका अन्त कर दिया। आरंभ ही में लिखाथा कि सर्दीके लिथे हम लागोंन लन्दनहीं रहना नियत किया है। और हमारे भाईको इस बातका शोक है कि चलतेंहुए वह आप लोगोंसे मिल न सके। आशा सर्वथा भंग हो गई और जब जेनने पूरा पत्र पढ़ा तो उसमें कोई विशेष बात न थी, जिससे उसको कुछ सुख मिलता। भिस डारसी की प्रशंसा बहुत थी। उसके गुणों का वर्णन था, और यह लिखा था कि विंगलसे उसका अनुराग हो गया है। आशा है कि शीध ही हम लोगों की इच्छा पूर्ण होगी। मि. डारसी से हमारे भाई से बहुत प्रेम है, और आजकल हम लोग मि. डारसी के लिये नया फर्नीचेर मोल लेने में लगे हुए हैं।

एलिजासे जेनने पत्रका सव हाल कहादिया। एलिजावेथके हृदय में अपनी बहनकालिये ।चिन्ता और उनलोगों के लिये घृणा उत्पन्न हुई। इस बातका वह विद्वास न करती थी कि विंगलेसे ।मिस डारसीका अनुराग हो गया है। अब भी उसको इस बातमें तानिकसा भी सदेह न था कि विंगले यथार्थमें जेनसे प्रेम करता है। यदापि वह विंगलेको अच्छा समझती थी, परन्तु इस समय इसको उसपर कोच था। कुछ घृणा भी थी कि कैसा बिना सिद्धान्तका आदमी है। चालवाज मित्रोंको दास हो रहा है। और उनको प्रसन्न करनेकेलिये अपने सुखना बालेदान कर रहा है। यदि उसने अपनेही सुखका बालेदान किया होता तो उसको आधिकार था. परन्तु उसको समझना चाहिये कि उसके सुखके साथ मेरी बहनका सुखभी जारहा है। इस विपयपर सोचनेकेलिये बहुत समय चाहिये परन्तु सोचकर भी क्या हो सकता है। चाहे विंगलेका प्रेम अब न रहा हो। चाहे उसके भित्रकी उदासीनताने उसको दबा दिया हो। चाहे उसके यह विदित हो कि जेन उससे प्रेम करती है। जो कुछ भी हो मुझे उसके विवय में अपनी सम्मति बदलनी पहेंगी। और मेरी बहन को फिर ज्ञान्ति प्राप्त न होगी।

एक दो दिन बीतनेके बाद जनने अपने दिलका हाल एलिजावेथ से कहा। जब भिसिज बेनट मिस विंगले की जी खोलकर बुराई करके गई तो उसने कहा अच्छा होता यदि भेरी प्यारी माताको अपनी जबान पर कावू होता। मेरी माता नहीं समझती कि उनको बुरा कहनेसे मुझको कितना दुःख होता है। परन्तु में मसंगी नहीं। अधिक दिन यह दशा नहीं रहसकती। में उसको भूल जाऊंगी और फिर हम पहले की भाँति रहेंगे। एालिजाबेथ ने अपनी बहनकी ओर अविश्वासकी हा है से देखा। जेनके मुखका रंग बदल गया और वह बोली। तुम मेरी बातको सच क्यों नहीं मानतीं, सम्भव है कि वह मेरे ध्यानमें रहे। में उसको बहुत अच्छा समझं परन्तु इससे अधिक कुछ नहीं। मुझको कोई आधा और कोई भय नहीं है। में उसको बुरा नहीं समझती। ईश्वरको धन्यवाद है कि मुझे कोई कष्ट नहीं। थोडे दिनों में में ठीक हो जाऊंगे। मझको यह सन्तोष है कि मेरी ओरसे जो सूल हुई इससे मेरे आतिरिक्त किसीको हानि न पहुँची।

एलिजा॰—ं भेरी प्यारी जेन! तुम देवी हो, तुम्हारी उदासिनता, तुम्हारा भोलापन स्वर्गीय है। में तुमसे क्या कहूं मैंने कभी तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। जैसा तुमसे प्रेम करना चाहिए वैसा नहीं किया।

जेन-मुझमें कोई आसाधारण गुण नहीं। यह तुम्हारा प्रेम है, जो तुम मेरी इतनी प्रशंसा करती हो।

प्रिजा॰—नहीं, यह बात ठीक नहीं। तुम सारे संसारको अच्छा समझती हो। और यदि में किसीकी बुराई करूं, तो तुमको बुरा लगता है। में चाहती हूँ कि तुम्हारा दृष्टिकीण ठीक हो, परन्तु तुम नहीं मानतीं। में नहीं चाहती कि तुम सारे संवारको अच्छा न समझो। बहुतही थोडे आदमी हैं, जिनसे में प्रेम करती हूँ। और उनसे भी कम हैं जिनको में अच्छा समझती हूँ। जितना ही संसारको देखती हूँ, उतना ही मुझको असन्तोप होता है। मानवचिरित्रमें असम्बद्धता है; इस बातका विश्वास होता जाता है। मुझको यह विदित होता है कि मनुष्यपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। मुझको इस समय दे। उदाहरण मिले हैं। एक के विषयमें तो कुछ न कहूँभी। दूसरा शारलोटका विवाह है। कुछ समझमें नहीं आता!

जेन—'' मेरी प्यारी लिजी! इन बातोंसे तुमकी सुख प्राप्त न होगा। इन्छ तो दूसरोंकी दशाका भी ध्यान रखा करो। मि॰ कालिन्स की प्रतिष्ठित नौकरी और शारलोटकी समझका ध्यान करो। वह एक बंडे कुटुम्बर्स उत्पन्न हुई है। उसकी अधिक रूपया पिताके यहांसे नहीं गिल सकता और संभव है कि वह मि॰ कालिससे प्रेम भी करती हो।''

एलिजा—'' तुमका खुश करने को जो चाहे कह तूं। परन्तु में भले प्रकार समझती हूँ कि शारलोट को तिनक भी उससे प्रेम नहीं। यदि ऐसा होता तो में उसको न समझ सकती ? मि॰ कालिस एक घमंडी, पाखंडी सूर्ख हैं। तुम भी समझती हो में भी समझती हूँ। तुम समझ सकती हो कि उससे विवाह करके कोई स्त्री मुखी नहीं हो सकती। शारलोट ल्यूकसके लिये तुम अपना सिद्धांत नहीं बदल सकतीं। स्वार्थको तुम समझ नहीं कह सकतीं।"

जेन—'' तुम्हारी भाषा जरा करु है, और मुझको आशा है कि जब तुम उन दोनोंको सुखी देखोगीं तो तुम्हारे भावमें परिवर्तन हो जावेगा। तुमने दो उदाहरणोंकी चर्चा की थी। ईरवरके लिये उस मनुष्यकी दुराई न करना, और न यह कहना कि तुम्हारी दृष्टिमें यह गिर गया है। हमको यह न समझना चाहिए कि जानबूझकर हमको हानि पहुँचाई गई है। हंसमुख मनुष्य बहुधा विनाकुछ समझेहुए सीमासे बाहर हो जाते हैं। हमारा अभिमान हमको धोखा देता है, और स्त्रियाँ साधारण बातको प्रेम समझ लेती हैं।"

एलिजा-" और पुरुष यही चाहते हैं।"

जेन-- 'यदि ये बातें जानगुझकर की जायें तो अन्याय है, परन्तु मेरी समझमें संसारमें इतनी चालबाजी नहीं, जितना लोग समझते हैं।"

एलिजा — "में मि॰ बिंगलेको चालवाज नहीं कहती। बिना किसी हानि पहुंचानेका विचार किएहुए भूल भी हो सकती है। भूलसे दूसरोंके भावोंको समझनेकी उदासनितासे और सिद्धांतके पक्षे न होनेसे भी ऐसी वात हो सकती है।"

जेन—''तो तुम इस बातका क्या कारण समझती हो ?''

एलिजा—''अन्तिम बात ही इसका कारण है । यदि में आधिक कहूँगी
तो तुमको तुरा लगेगा।''

जेन-''तो तुमसमझती हो कि उसकी बहनोंने ही उसको रोकिट्या है?" एिटिजा--'' हाँ, उसके भित्रसे भिलकर यह काम हुआ है।" जेन---गें इसपर विश्वास नहीं करती: उनको इससे क्या लाभ ? वे

उसका मुख चाहती हैं। और यदि वह मुझसे प्रेम करता है तो दूसरी स्त्री उसका प्रेम प्राप्त नहीं कर सकती।"

एलिजा — तुम्हारी भूल है, उसके मुखके अतिरिक्त वह और भी बातें चाह सकती हैं। संभव है वे चाहती हैं कि उसका धन बढ़े इसलिए वह मिस डारसी से उसका विवाह करना चाहती हैं जिससे कि अच्छे कुटुम्ब से उनका नाता हो। "

जैन—उनकी इच्छा तो मिस डारसीसे विवाह कराने की है। परन्तु उनके भाव अच्छे होंगे। विवाहका कारण केवल धन न होगा। मिस डारसी को वह आधिक समयसे जानती हैं इसीलिये वह मुझसे अधिक उससे प्रेम करती हैं। परन्तु उनकी इच्छा जो कुछ हो वह कभी भी अपने भाई की इच्छा का विरोध न करेंगा। कौन वहन है जो इस मामलें अपने भाई की ख्व्छा का विरोध न करेंगा। कौन वहन है जो इस मामलें अपने भाई को स्वाधीनतास काम न करने देगी? यदि वे समझतीं कि वह मुझसे प्रेम करता है तो वे हम दोनोंको अलग न करतीं। और यदि वह प्रेम करती होता तो उनको सफलता न होती। तुम्हारे विचारसे तो यही परिणाम निकाला जा सकता है कि सब लोग अस्वाभाविक प्रकारने काम करते हैं। मुझको अपनी भूलपर लज्जा नहीं आती, परन्तु उसकी बहनोंको बुरा समझने में दु:ख होता है।

एलिजावेधने इसका कुछ विरोध न किया आर इसके अनतर फिर कभी विंगलेका नाम उनकी बात-चात में न आया।

मिसेज बेनट सर्वदा उसीकी बातें करती थी और रोज ही एलिजाबेथ समझाती थी कि जेनसे वह प्रेम नहीं करता था। साधारण अनुराग था जो सामने न होनेके कारण चलागया। परन्तु भिसेज बेनट की तो प्राति-दिन वहीं कहानी थी। मिसेज बेनटको यही विचार संतोष देता था कि गर्मीमें वह फिर वहाँ आवेगा।

भि. वेनट इस बातको दूसरी हाष्टिसे देखते थे। उन्होंने एकदिन लिजी से कहा – "तुम्हारी बहनको प्रेममें असफलता हुई इसालिए मैं उसको बधाई

,

देता हूँ। विवाह होनेमें बहुत सुख और उससे कुछ कम सुख प्रेममें असफलता होनेसे स्त्रियोंको होता है। कुछबात विचार करनेकोलिये मिलजाती है। और सिख्यों में उसका आदर बढजाता है। अब तुम्हारी बारी कव है? जेनसे तुम पिछे नहीं रहसकतीं। अब तुम्हारा समय है। मेरीटनमें इतने अफसर आवे हुए हैं, जो इस प्रामकी सब युवातियोंको निराश कर सकते हैं। तुम विकमको चुनो, वह सुंदर है और तुमको शिवही छोड देगा।"

एलेजा-''धन्यवाद, परन्तु मुझका साधारणही मनुष्यैसे सन्तोष हो जायेगा। हम सब जेनके समान भाग्यशाली नहीं हो सकेत।''

मि. बेनट-सच है, परन्तु तुम्हारी माता बहुत अच्छी है, और जब कभी तुमको ऐसा अवसर आयेगा उसका खूब ढिढोरा पीटेगी।

मिस्टर विकमकी संगतिने लॉगबोर्न-कुटुम्बपर इन पिछली घटनाओं का रहस्य प्रगट करिद्या। जो कुछ एलिजाबेधसे उसने मि. डारसीके विषयमें कहा था अब प्रत्येक घरमें उसीकी चर्चा थी। सब लोग कहते थे कि हम कितने समझदार हैं कि बिना कुछ सुनेही डारसीसे पहलेही घृणाकरते रहे।

केवल जेन ही थी जो समझती थी कि कोई बात ऐसी है जो हम लोगोंको नहीं माल्रम है। डारमी इतना बुरा/मनुष्य नहीं हो सकता। कोई भूल अवस्य है। परन्तु सबने मि. डारसी को सबसे बुरा आदमी हीसमझा।

## पच्चीसां परिच्छेद

एक सप्ताह प्रेमके सुखका आनन्द ल्टकर मि॰कालिन्स को शारलीरते विदा लेनी पड़ी। वियोगके दुःखमें कुछ इस बातसे कमी होगवी थी कि मि॰ कालिन्सको दुलहिनके स्वागतका प्रबंध करना था। क्योंकि उसको आशा थी कि हर्डफोर्डशायरमें पहुंचकर वह दिन नियत होगा डिम दिन विवाह होकर वह परम सुखी हो जायगा। लांगवोर्नके नातेहारीते उसने गंभीरतासे विदा मांगी और वेनट कुटुम्बकी युवतियोंको सुखी और स्वस्थ रहनेकी इच्छा प्रगट की और उनके पिताको धन्यवादका पत्र भेजनेका वचन देकर चलते हुए।

F

H

थे

हो

iii

南

कि

है।

H

रुसे

ધી

वि

H

İH

दूसरे सोमवारको मिसिज बेनटक भाई और भावज अपना क्रिसमस
गुजारनेके लिये लॉगबोर्न आए। मि गार्डनर समझदार सजन थे। अपनी
वहनसे स्वभाव और शिक्षामें बहुत बढे हुए थे। नीदरफील्डकी स्त्रियोंके
आश्चर्य होता था कि व्यवसायी पुरुपभी इतना समझदार हो सकता है
मिसिज गार्डनर जो मिसिज बेनट और मिसिज फिल्फिसे बहुत छोटी थी
बहुत समझदार और सुन्दर स्त्री थी। लांगबोर्नकी युवतियाँ उसको बहुत
चाहती थीं। वे दोनों उसपर विशेष अनुराग रखती थीं। कभी २ वे उसके
संग शहरमें भी रह आती थीं।

मिसिज गार्डनरका पहला काम तो यह हुआ कि उन्होंने उपहार बांटे। उसके बाद सबसे नये फैशनका चर्चा किया। इसके अनन्तर उसकी बारी भी सुननकी आई। मिसिज बेनटेन अपने दुखोंकी कहानी कहनी प्रारम्भ की कि उसकी दो लड़िकयोंका विवाह किस तरह होते होते रह गया।

मिसिज बेनट— में जेनको अपराधी नहीं ठहराती। क्योंकि जेन तो विवाह करने की तत्पर थी. भाग्य ही ने साथ न दिया। परन्तु हे वहिन ! लिजी को तो देखो। यही हठ न करती तो इस समय तक भि॰ कालिन्सकी पत्नी होगई होती। इसी कमरेमें उसने विवाहका प्रस्ताव किया था, परन्तु इसने नांही कर दी। उसका परिणाम यह हुआ कि मेरी पुत्रियोंसे पहले लेडी त्युक्सकी पुत्रीका विवाह हो जायगा और लाँगवोर्नकी सम्पत्ति ते चली ही जायगी। बहिन ये त्यूक्स बड़े चालबाज हैं। '' जो कुछ मिले सब हड़प कर जांय '' यह कहते हुए मुझे दुःख होता है। परन्तु सच बात कहनी ही पड़ती है। मेरे कुड़ुम्ब वालोंने ही मुझको दुःखी किया और मेरे पड़ीसी ऐसे हैं जो अपने भले के सामने किसीकी चिन्ता नहीं करते। तुम्हारे आनेसे इस समय बड़ी शांति मिली। और मुझको लंब आस्तीनोंका फैरान सुन कर वड़ी खुशी हुई।

मिसिज गार्डनरको यह समाचार जेन और एलिजावेथके पत्र द्वारा पहेळे ही मालूम हो चुका था। उसने अपनी भती।जियों पर दया करके इस विषयको टाल दिया।

जब एलिजाबेध्से वह अकेलेमें मिली तो उसने कहा-जेन के लिए वर अच्छा था मुझको उसके चले जानेका शोक है परन्तु ऐसा बहुधा हुआ करता है। मि० बिंगलेके समान युवक एक सुन्दरी कन्यापर बड़ी ही जल्दी आसक्त हो जाते हैं। परन्तु यदि अलग हो जायें तो जल्दी भूल भी जाते है।

एलिजा-''दिलके बहलानेके लिये तो यह विचार अच्छा है, परनु यहाँ तो युवक भूल नहीं गया है। यहां तो मित्रोंने उसको बहकाया है। ऐसा बहुत कम होता है कि मित्रोंके कहनेसे एक स्वतंत्र युवक उस कन्याको भूल जाये जिससे थोडेही दिन पहले वह अत्यन्त प्रेमे करता था।'

मिसिज गार्डनर-" अत्यन्त प्रेम, यह वाक्य तो बहुत पुराना हो गय है। इसके कुछ अर्थ नहीं। यह तो आधे घण्टेकी जानपहचानके लिए भी और सच्चे प्रेमकेलिए भी प्रयोगमें लावा जाता है। कृपया बताओ मि. विंगवे का प्रम कैसा 'अत्यन्त 'था।

एलिजा-'' मैंने तो ऐसा प्रेम नहीं देखा। वह तो दूसरे मनुष्यों है उदासीन था और इसीमें लिप्त था। अपने ही नाचेंम उसने दे। तीन युवितयोंकी को नित कर दिया, क्योंकि उनके संग नाचने की प्रार्थना न की। मैंने स्वयं दो बार उनसे कहा पर कोई उत्तर न मिला। क्या इससे अखे लक्षण भी हो सकते हैं ? क्या सब लोगोंसे रूखापन बर्तना एकसे ही प्रेम करने का सार नहीं है।"

मितिज गार्डन-" हां, उसी प्रकारके प्रेमका सार है, जैसा में सम सती हूँ। मुझको शोक है कि जेनका स्वभाव ऐसा है कि वह उसकी न भूलेगी। अच्छा होता कि तुम्हारे सँग ऐसा व्यवहार हुआ होता। तुम उसकी बहुत जरदी भूल जातीं। मैं चाहती हूँ कि जेनको अपने साथ लेती जाउं। हदयके पारिवर्तनसे और घरसे निहिचंत होनेपर कदाचित् उसे कुछलाभ हो। 171

स

U

भा

दी

न्तु

HI

हो

71

7

एछिजावेथ प्रस्ताव सुन कर बहुत प्रसन्न हुई | उसकी जाशा थी कि जैन भी इसको स्वीकार कर लेगी।

मिनिज गार्डनर-'' मुझको आशा है कि इस अवाके विचारते वह मेरे संग जानेसे नाहीं न करेगी । हम लोग नगरमें इतनी दूर रहते हैं। हमारे सम्बन्धियोंसे और उनके सम्बन्धियोंसे कोई सम्बध नहीं है। हम लोग इतना कम बाहर निकलते हैं कि वहां इसके मिलनेकी कोई संभावना नहीं हो सकती यदि वह स्वयं उससे मिलने न आये।"

एलिजा०-और यह बात बिलकुल असंभव है क्योंकि वह अपने मित्रकी संरक्षा में है। मि० डारसी कभी भी उसको जेनसे मिलने न देगा। मेरी प्यारी मामी तुमने यह बात कैसे कह दी ! मि० डारसीने ग्रेस चर्च स्ट्रीट का नाम अवस्य सुना होगा परन्तु वह वहां प्रवेश करके वहांकी अपवित्रता से शुद्ध होनेके लिये एक महीनेका प्रायदिचत्त करना उचित समझेगा। और मि. बिंगले कभी उसके बिना चौंखट से बाहर पैर नहीं निकालते।"

मिसिज गार्डनर—'' यह तो अच्छा ही है, तो फिर वे कभी न मिलेंगे। पर क्या जेनका मिस विंगलेंसे पत्रव्यवहार नहीं है ? वह तो अवस्य आवेगी।"

एलिजावेथ-''वह तो यह सुनकर पहचानकी ही इतिश्री कर देगी।''
एलिजावेथने कहनेको तो कह दिया पर उसकी समझमें न आता
था कि यह कैसे होतकता है कि वे एक दूसरेसे न मिलें। संभव है उसका
प्रेम फिर उमड़ पड़े और जेनकी सुन्दरता, उसके मित्रके प्रभावपर विजय
प्राप्त करले। जेनने अपनी मामीका निमन्त्रण स्वीकार किया। और उसने
सोंचा कि जब मि. बिंगले घरपर न होगें तो कभी २ उनकी बहनोंसे मिल
आया करूंगी।

गार्डनर कुटुम्ब लॉगबोर्न में एक सताह ठहरा। प्रतिदिन ही निमन्त्रण रहता था। कभी फिलिप्स कुटुम्ब में, कभी व्यक्तसकुटुम्ब में भोजन होता था। मिसिज बेनटेन अपने भाईबहनके भोजनका ऐसा प्रबन्ध किया कि उनको कभी अपनेही घरके लोगोंके संग अकले बैठकर खानेको न मिला। जब घरपर भोजन होता था तो कुछ फौजी अफसर भी बुलाये जाते थे। विकम तो अवस्य ही आता था। मिश्तिज गार्डनरने देखा कि एलिजावेथ और विकममें कुछ अनुराग है। पर उसको कुछ वेचैनी न हुई क्योंकि वह अनुराग प्रेमकी श्रेणी तक न पहुंचा था। उसने सोचा कि हर्डफोर्डशायरमें विदा होनेके पहले वह एलिजावेथको इस विषयमें समझाती जायेगी कि इस अनुरागको बढाते जाना उचित नहीं।

मिसिज गार्डनरको विकास एक और आनन्द प्राप्त होता था! दस या बारह वर्ष हुए विवाहके पहले मिसिज गार्डनर डारबीशायरके उसी भाग में रहतीं थी जहां विकासका निवासस्थान था। इसलिये वह वहांकी चर्चा किया करते थे। यद्यपि विकास डारसीके पिताके मरनेके अनन्तर अर्थात् पांच वर्षसे वहां नहीं गया था, फिर भी वह अपने पुराने मित्रोंके विषयमें नये समाचार दे सकता था।

मिसिज गार्डनर पैम्बरले देख चुकी थी; और भि॰ डारसीके पिताकों भली प्रकार जानती थी। इसीलिये उसीपर बहुधा थात-चीत हुआ करती थी। विकम पैम्बरलेकी छोटीसी छोटी वस्तुका वर्णन कर सकता था और डारसीके पिताकी प्रशंसा करता था। भि॰ डारसीके वर्त्तमान व्यवहारको सुनकर मिसिज गार्डनरने यह स्मरण करनेका प्रयत्न किया कि जब यह बच्चा था तो इसकी प्रसिद्धि कैसी थी। उसको याद पड़ा कि उस समय भी छोग इसको अहंकारी और मुंहचढा कहा करते थे।

## छब्बीसवां परिच्छेद

मिसेज गार्डनरने अवसर मिलनेपर एलिजाबेथसे कहा—"लिजी! तुम समझदार युवती हो इसलिये मुझे भय नहीं कि मेरे समझानेके उल्हें अर्थ लगाकर तुम विकमसे प्रेम करने लगो। मैं गम्भीरतासे कहती हूँ कि तुमको होशियार रहना चाहिये। कोई ऐसा प्रेम न कर बैटना कि फिर धन का अभाव होनेके कारण तुम्हें परचात्ताप करना पड़े। मुझे विकमके बिरुद्ध कुछ नहीं कहना है। वह भला मानस प्रतीत होता है। यदि उसके पास धन होता तो अच्छाही था कि तुम उससे विवाह करतीं। परन्तु इस दशामें तुमको अपनेको रोकना ही चाहिए। तुम समझदार हो और मुझे आशा है कि तुम उस समझका उपयोग करोगी। तुम्हारा पिता तुम पर बहुत भरोसा रखता है। तुम्हें चाहिये कि उसे निराश न करो।"

ध

ह

स

स

(स ाग

की

तर

के

वि

ज

की

ारी

उंह

कि

एलिजा-'भेरी प्यारी मामी। यह विषय अवस्य गंभीर है। '' मिसिज गार्डनर—''हाँ, और में आशा करती हूँ कि तुम मी गम्भीरतासे ही इस पर विचार करोगीं।''

एिछिजा—''अच्छा तो आप न डरें। मैं अपनेको रिक्षित रख्ंगी और जहाँ तक हो सकेगा विकमको भी अपनेसे प्रेम न करने दूंगी।" मिसेज गार्डनर-''एलिजावेथ ? तुम गम्भीर नहीं हो।"

एलिजावेथ-"कृपा करें। मैं फिर प्रयान करंगा। इस समय तो मैं मि. विकमसे प्रेम नहीं करती, परन्तु उसका सा मनुष्य मैंने आजतक नहीं देखा। और यदि वह मुझसे आर्कांपत हो जाये तो ? मैं चाहती तो हूँ कि वह प्रेम न करे क्योंकि मैं उसका ऊंच-नीच समझती हूँ। घृणित मिं डारसी। मुझको वडा दुःख होगा यदि मेरे पिता मुझमें विश्वास करना छोड दें। मेरे पिता भी मि. विकमके पक्षपाती हैं। संक्षेपमें यह है कि मुझको वडा दुःख होगा यदि मेरे कारण आप लोगोंमेंसे किसीको अपसन्नता हो। परन्तु जब हम रोज देखते हैं कि युवक और युवती धन के अभावका विचार न करके परस्पर प्रेममें फंस जाते हैं तो मैं किस प्रकार से आपको कोई वचन दे सकती हूँ कि मैं अपनी और साथिनोंसे अवसर आने पर अधिक बुद्धि दिखाऊंगी। मैं यह भी कैसे समझूं कि बढतेहुये प्रेम की लहरको रोकना ही बुद्धि है। केवल मैं इतना कहसकती हूँ कि मैं

शीव्रता न करूंगी! जब मैं उसके साथ रहूँगी, तो मैं कुछ इच्छा न करूंगी जहाँतक हो सकेगा अपनेको रोकूँगी।"

भिसेज गार्डनर—''अच्छा होंगा कि हम उसका यहाँ आना जाना कम कर दें और लिजी तुम अपनी साँको यह याद न दिलाओ कि वह भी बुलाया जाये।"

एलिजाबेथ ने हंसते हुये कहा-''जैते मैंने उसिंदन किया था। अच्छा मैं अब याद न दिलाऊंगी। परन्तु वह यहाँ बहुत नहीं आता। आपके कारण इन दिनों कुछ उसका आना-जाना रहा क्यों कि मेरी माता आप लोगोंके मन बहलानेकेलिये लोगोंको बुलाती है। अच्छा मैं आपसे सल कहती हूँ कि मैं बुद्धि काम लंगी, आशा है कि आप अब निश्चिन्त हो गई होंगी।"

उसकी मामीने कहा कि 'हाँ'' और एिलजावेधने उसका धन्यवाद किया। मि. कालिंस जेन और गार्डनर कुटुम्बके जानेके अनन्तर हर्डफोर्डशायर पहुंचे। परन्तु अबकी उनके आनेसे मिसिज बेनटको कोई कह न हुआ, क्योंकि वे त्यूवस कुटम्ब में टहरे। उनके विवाहका दिन पास आरहा धा और मिसेज बेनट उसको निश्चित समझकर उदासीन होगई थी। वह चिटकर यह भी कह देती थी कि मेरी इच्छा है कि ये सुखी रहें। बृहस्पतिवार को विवाह होना था, और बुधवारको सिस ल्यूक्स बेनट कुटुम्बमें मिलने आई। एलिजाबेथको अपनी माँका व्यवहार अच्छा न लगा और वह चलतेहुए शारलोटके संग नींचे न गई।

शारलोट—''मुझको आशा है कि तुम पत्र लिखती रहोगीं।'' एलिजा.-''अवस्य।''

शारलोट-" एक और मेरी इच्छा हैं। तुम हमारे यहां आओगी।" एलिजा-"हर्डफोर्ड शायरहीमें हमलोग मिलते रहेंगे।"

शारलोट—" बहुत दिन मुझको वहाँ रहना पड़ेगा, इसालिए बचन दे। कि तुम इंसफोर्डमें आओगी।" एछिजावेथ उससे नांही न कर सकी। परन्तु उसको उसके यहाँ जानेमें कोई विशेष आनन्द नहीं था। "

ıîr

1

ē

ह्

18

19

य

हो

II

17

Ι,

1.

I

न

Ų

द्यारलोट- ' मेरिया और मेरे पिता मार्चमें मेरे यहाँ आवेंगे, तुसभी उनके साथ आ जाना। तुम मुझको उनसे कम नहीं हो। "

विवाह हो गया। दूल्हा और दुलहिन गिरंजेसे हंसफोर्डकी ओर चले गये। और लोगोंमें परस्पर वातचीत होती रही। एलिजाबेथको अपनी सखीके पत्र मिलते रहे, परन्तु वह उत्तरमें अपने दिलका सच्चा हाल न लिख सकती थी, क्योंकि वह समझती थी कि अब सब प्रेम हवा होगया होगा। और वह पत्र केवल अपने पुराने अनुरागके विचारसे लिख देती थी। अब तो एलिजा-बेथको उससे कोई प्रेम नहीं रहा था। उसको शारलोटक पत्र पानेकी वडी उत्सुकता थी, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि उसका नया घर कैसा है, लेडी कैथरीन कैसी स्त्री है और उसको कितना सुख है। एलिजाबेथको जैसी आशा थी वैसेही पत्र मिले। शारलोट सुखी थी उसकी प्रसन्ताका अच्छा प्रयंघ था और प्रत्येक बात प्रशंसनीय थी। सकान, फरनीचर, पडौंस, सडकें सभी अच्छी थीं। लेडी कैथरीनकी भित्रता प्रशंसनीय थी। उसका वर्णन भि० कालिसने जो चित्र वहाँका खींचा था उसके अनुसार था। एलिजाबेथने सोचा कि अब में स्वयंही वहाँ चलकर सब देखूंनी।

जेनने लंदन पहुंचकर कुशलका पत्र एलिजावेशको भेजा था। एलिजा-वेथको आशा थी कि दूसरे पत्रमें कुछ विंगलेका समाचार होगा। परन्तु ऐसा न हुआ। एक सप्ताह रहकरभी जेनको उनका समाचार न भिला। जेनने लिखा था कि कदाचित् मेरा पत्र मिस विंगलेको नहीं मिला। मेरी भाभी कल उसी ओर आयगी। मैंभी ग्रीसवेनौर स्ट्रीटमें जाकर उससे मिल्ली।"

पत्र फिर आया। उसमें इस मिलनेका हाल था। मिस बिंगले मुझको देखकर अत्यन्त सुखी तो नहीं हुई, परन्तु प्रसन्न अवश्य थीं। और उसने मुझे डांटा कि मैंने लंदन पहुंचनेकी सूचना उसको पहले क्यों नहीं दी। मेरा पत्र उसको नहीं मिला था। मैंने उनके भाइके विषयमें पूछा, वह अच्छा है परन्तु मि॰ डारसीमें इतना लिप्त है कि बहनोंसे अधिक नहीं मिलता। मिस डारसीका आज भोजन वहीं था। मेरी इच्छा थी कि मैं उसको देखं परन्तु मिस विंगले और मिसेज हर्स्टको कहीं वाहर जाना था, इसालिए हम अधिक न टहर सके। मुझको आशा है कि अब वह हमारे घर आवेंगी।"

एलिजावेथने सिर हिलाकर पत्र रख दिया। उसको विश्वास होगया कि मि॰ बिंगलेको जेनके लंदन पहुंचनेकी सृचना नहीं दी जावेगी।

चार सप्ताह होगए परन्तु जेनने मि॰ बिंगलेको नहीं देखा। मिस बिंगलेकी उदासीनतामी उसपर अब प्रगट होने लगी। पंद्रह दिन प्रतीक्षा करनेके अनन्तर मिस बिंगले वहां पहुंची परन्तु थोडी देर ठहरने और भावके अन्तरने जेनकी आँखें खोल दीं। जेनके भाव इस पत्रसे प्रगट हैं जो उसने एलिजावेथको लिखा।

#### — 97 —

" मेरी प्यारी लिजी!

तुम अपनी समझको मेरी समझसे अधिक न समझोगी जय में तुमको सच २ लिंखं कि मिस बिंगलेके प्रेममें मैंने वडा घोखा खाया। मेरी प्यार्ग वहन, तुम्हारा विचार ठीक था। परन्तु उसके भाव और उसके व्यवहारसे में जिस परिणामपर पहुँची थी वहभी स्वामाधिक था। मैं नहीं समझती कि वह क्यों मुझसे इतना प्रेम प्रगट करती थी और यदि वह फिर वैसाही प्रेम प्रगट करे तो फिर मुझको घोखा हो जायगा। पंद्रह दिनके अनन्तर कल वह आई और इस बीचमें एक पत्रभी न भेजा। और जब आई तो ऐसे रूखेणते मिली कि मैंने अब निरचय कर लिया है कि मैं अब इस भित्रताको स्थिर र रखेंगी। मुझको उसपर दुःख होता है कि उसको अवश्यही इस बातका जात होगा कि उसने मेरे संग बुरा व्यवहार किया। परन्तु उस बुरे व्यवहारका कारण अपने माईको मुझसे पृथक् रखनेकी इच्छा है। इसलिए मैं उसको आर्थि दोष नहीं देती। क्योंकि ऐसी दशामें उसका रूखापन स्वामाविक है। पर्तु

आश्चर्य यह है कि अब उसको भय करनेका कोई अवसर नहीं। क्योंकि यदि मि. बिंगलेको मुझसे तिनकभी प्रेम होता तो वे मुझसे अवतक मिल चुके होते। मि. बिंगले जांनते हैं कि मैं लंदनमें हूँ। यह उनकी विहनसेही मुझको माल्स हुआ। वह मुझको विश्वास दिलाना चाहती है, कि उसका भाई मिस डारसीसे प्रेम करता है। मेरी समझमें कुछ नहीं आता। मैं तो यहीं समझती हूँ कि इसमें कुछ घोखा है। परन्तु अब मैं कोई दुःखदाई विचार अपने मनमें आने न दूंगी। तुम्हारा प्रेम और माम् और मामीका अनुराग मेरेलिये पर्यात है। पत्रका उत्तर शिव देना। बातचीतमें भिस बिंगलेने कहा कि अब उनका विचार नीदरफिटडमें जानेका नहीं है और उस घरको छोड देने। पर इसका मेद अभी तुम किसीसे न कहना। हंसकोर्डके समाचार पटकर मुझको बडी प्रसन्नता हुई। तुम अवश्य वहां जाना। मिसेज कालन्स तुम्हारा बहुत आदर सत्कार करेंगी। "

तुम्हारी बहिन जेन

पत्र पढकर एिळजाबेथको थोडासा कष्ट हुआ. परन्तु फिर वह संभल गई और उसको इस बातका विश्वास हो गया कि अब मिस बिंगले जेनको धोखा नहीं दे सकती ! सब आशाओंमें धूल मिल गई। मिस्टर बिंगलेका चरित्र निनंदनीय है और एिळजाबेथने सोचा कि उसको अच्छा दण्ड मिलेगा, यदि वह मिस डारसीसे विवाह कर ले। क्योंकि विकमके कथाननुसार मिस डारसी अच्छी युवती न थी।

मिसेज गार्डनरने एलिजाबेथसे विकमके विषयमें समाचार चाहा और उसके बचनकी याद दिलाई। एलिजाबेथका पत्र पाकर उसकी मामी निश्चिन्त हो गई। उसका बनावटी प्रेम हवामें उड गया और वह किसी और युवतीसे प्रेम करने लगा। एलिजाबेथ समझदार थी और उसको इस बातके देखने या लिखनेसे कोई कष्ट न हुआ। उसके अहंकारने उसको संतोष दिया कि विद वह धनवान होता तो अवश्यही मुझसे विवाह करता। अब वह जिस कन्यासे प्रेम करता था उसके साथ दस हजार पोंड मिलनेकी आशा थी। ऐसी दशामें

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

मेस रन्तु धेक

गया

मस

ोक्षा 1वके उसने

मको यारी से मैं

प्रगट आई एनसे प्रन

ज्ञान हारण गधिक

पानु

उसका उससे प्रेम करना स्वामाविकही था। एिळजावेथ जो शारलाटके माम-लेमें वडी दूरदर्शिनी थी अपने विषयमें अन्धी हो गई थी। उसको विश्वास था ि मुझको छोडनेमें विकमको बहुत दुःख हुआ होगा। परन्तु हम दोनोंके लिये यही अच्छा था। उसने हृदयसे चाहा कि बिकम मुखी रहे।

यह सब उसने मिसेज गार्डनरको लिखा और फिर पीछेसे यह लिखा कि मेरी प्यारी मामी ! मुझको पूर्ण विश्वास है कि मैं उससे प्रेम नहीं करती थी। क्योंकि यदि ऐसा होता तो मैं उसके नामसे उसको देखनेसे क्षमा करती परन्तु ऐसा नहीं है। मैं मिस किंगसे भी उदास नहीं हूं। मैं उसे क्षमा नहीं करती। मैं उसको अच्छी कन्या समझती हूं। परन्तु आपसमें प्रेम नहीं है। आपके समझाने ने मुझे बचा लिया और यदि मैं उसके प्रेमभें होती तो इस समय लोगोंको बडा तमाशा हाथ आता। किटी और लीडिया इससे बहुत दुसी हैं। परन्तु वे बच्ची हैं। और संसारके व्यवहारको नहीं समझतीं। वे नहीं समझतीं कि सुन्दर मनुष्योंके निर्वाहके लिये उतनेही धनकी आवश्यकता है, जितनी साधारण मनुष्योंके लिये।

# सत्ताईसवां पारच्छेद

जनवरी और फरवरीमें लॉगबोर्नमें कोई विशेष वात नहीं हुई । मार्चमें एलिजाबेथ हंसफोर्ड जायेगी। पहले तो एलिजाबेथका जानेका विचार न था। परन्तु शारलोटके बहुत बुलानेपर उसके जानेका निरचय हुआ। उसको शारलोटसे मिलनेकी इच्छा थी, और मिनकालिंससे घृणाभी कुछ कम होगयी थी। ऐमी माँ और ऐसी बहनोंके संग रहते २ उसका दिलभी ऊब गया था। रास्तेमें उसको जेनसे मिलनेकी भी आशा थी। और ज्यें २ जानेका समय पास आता गया उसके जानेकी इच्छा प्रबल होती गई। उसके जानेमें कुछ

बाधा न पड़ी और वह सर विलियम और उनकी पुत्रीके संग जानेको उद्यत होगई। एक रात लंदनमें ठहरना था, यह बहुतही अच्छी बात थी। केवल पिताको छोडते हुए उसे कुछ कष्ट होता था। पिताने चलते हुए उससे कहा कि मुझको अवस्य पत्र लिखना और मैं उसका उत्तर दूंगा।

I

तवे

ता

र्धमें

पा।

11-

वा।

al l

मय

क्छ

विकमसे बहुतही भित्र भावसे विदाई हुई। उसके वर्तमान प्रेमने उसको यह बात न भुला दी थी कि एलिजावेथसे उसने पहले पहल यहाँ प्रेम किया। उसके विदा करनेके ढंगमें एक निरालापन था जिससे भित्रता टपकती थी। उसने कहा कि तुम लंडी कैथरीनसे मिलोगी और मुझे आशा है कि लुम्हारी और मेरी सम्मति उस म्त्रीके विषयमें और संसारके सब विषयोंपर एकही होगी। एलिजावेथ जब उससे विदा हुई तो उसको यह विश्वास होगया था कि चोह विवाहित रहूँ या अकेली मि॰विकम मेरेलिए एक आदर्श पुरुष रहेंगे।

साथके यात्रियों में कोई भी ऐसा न था जो विकमकी यादको भुछा देता। सर विलियम और उनकी हंसमुख लड़की मेरिथा दोनों दिमागसे खाली थे, और उनकी वातचीत वैसेही आँनन्ददायिनी होती थी जैसी कि गाड़ीकी खटखट। सर विलियमकी वातें पुरानी हो चुकी थीं और उनको कोई नई बात कहनी नहीं आती थी।

केवल चौबीस घण्टेकी यात्रा थी, और वे दोपहरतक ग्रेस चर्च स्ट्रीट पहुंच गये। जब वे मि॰ गार्डनरके द्वारपर पहुँचे, जेन खिडकीमेंसे झाँक रही थी। जब वह अन्दर घुसे तो वह राहमें उनका स्वागत करनेको आ पहुँची। एलिजाबेथने ध्यानपूर्वक उसके मुखकी ओर देखा जो सदाके समान सुन्दर और प्यारा था। जीनेमें छोटे बच्चे खडे थे जिनकी अपनी फुफरी बहनसे मिलनेकी उत्सुकताने ड्राइंग रूममें ठहरने न दिया। उन्होंने सालमरसे उनको न देखा था इसलिए वे लज्जासे आगे न बढ सके। घरमें सबने खुशी मनाई, और दिन भले प्रकार बीत गया। शामको सब लोग थियेटर गए।

रातको एलिजावेथ अपनी मामीके पास बैटी और अपनी बहनके विष-यमें बातचीत आरम्भ की। मिसेज गार्डनरने कहा कि "यद्यपि जेन प्रसन्न रहनेका प्रयत्न करती है, परन्तु फिर भी कभी २ उदास हो जाती है। आज्ञा है कि थोड़ दिनों में यह उदासी जाती रहेंगी।" मिसेज गार्डनरने भिस बिंगलेक आनेका भी हाल सुनाया कि तुम्हारी बहनकी वातों से माल्म होता है। कि मिस बिंगले अब उससे परिचय रखना नहीं चाहती।

मिसज गार्डनरने फिर विकमकी बात चलाकर उससे पूछा कि तुमने किस प्रकारसे इस बातको सहन किया कि वह दूसरी कन्यासे प्रेम करने लगे। मेरी प्यारी एलिजावेथ यह मिस किंग किस प्रकारकी कन्या है। सुझको शोक होगा बदि यह माल्स्म हो कि विकम केवल धनके लोभसे उससे प्रेम करता है।"

एलिजा - "मेरी प्यारी मामी! समझके विवाह करनेमें और लोभसे विवाह करनेमें और लोभसे विवाह करनेमें और लोभसे विवाह करनेमें क्या अन्तर है समझका कहाँपर अन्त होता है और लोभ कहाँसे आरम्भ होता है। अभी पिछले किसमसमें उसने मुझे परामर्श दिया था, कि उससे विवाह करना नासमझी होगी। और अब जब वह दसहजार पोंडकी सम्पत्तिवाली कन्यासे विवाह करनेका प्रयत्न करता है, तो आप उसे लोभी बताती हैं।"

मिसेज गार्डनर-' यदि तुम मुझको बताओ कि मिस किंग किस प्रका-

रकी कन्या है, तो में कुछ बता सकूंगी।

एिछजा- भेरे विचारमें तो अच्छी कन्या है। मैं उसके विरुद्ध कुछ नहीं जानती।

मिसेज गार्डनर-'परन्तु विकमने उसकी ओर तभी ध्यान दिया जब उसके दादाकी मृत्यु होगई और वह इतनी वडी सम्पात्तकी अधिकारिणी हुई।'

एछिजा- 'ठीक है। परन्तु यदि मेरे धनहीन होनेके कारण मुझसे प्रेम करना उसके लिये उचित न था तो वह क्यों मिस किंगका ध्यान करता। ज<sup>ब</sup> न तो वह मिस किंगसे प्रेम करता था और तब वह मेरे समानही धनहीन थी।

मिसेज गार्डनर-' परन्तु दादाके मरनेके उपरान्त इतने शीघ्र प्रेम करने

लग जाना भी तो बुरा माल्म देता है।'

एलिजा-' भूखा मनुष्य क्या नहीं करता ? वह क्या करना चाहिए या क्या करना न चाहिए इसपर ध्यान नहीं देता। यदि मिस किंगको इसमें आपत्ति ही नहीं है, तो विकमको उसमें क्या बाधा हो सकती है।'

भिसेज गार्डनर - 'मिस किंगका आपत्ति न करना विकमको निर्दोष नहीं ठइरा सकता इससे प्रगट होता है कि मिस किंगमें समझकी कमी है।'

एलिजावेथ-' अच्छा योंही सही, पुरुष लोभी है, और स्त्री मूर्खी है।' मिसेज गार्डनर-' मैं यह सुनना नहीं चाहती। डरवीशायरके किसी युवककी बुराई सुननेसे मुझे दुःख होता है।'

ए लिजा- 'यदि ऐसाही है तो सच तो यह है कि डरवीशायरके किसी
भी आदमीको में अच्छा नहीं समझती। और उनके मित्र हर्डफोर्डशायरके
'नवासी भी कुछ अच्छे नहीं। मैं इन सबसे ऊब गई हूँ। कल मैं एक ऐसे
मनुष्यके यहां जा रही हूँ जिसमें रत्तीभर भी समझ नहीं। नासमझ मनुष्योंसेही
जान पहचान करना अच्छी बात है।'

ħ.

3

के

đ

मिसेज गार्डनर-' लिजी ! तुम्हारी बातोंसे निराशा टपकती है।'

विदा होनेके पहले उसके मामा और मामीने उसको निमंत्रण दिया कि गर्मीमें हमारे संग चूमने चलना। हमलोग सैर करने जायेंगे। अभी जानेका स्थान तो निश्चित नहीं हुआ है, परन्तु सम्भवतः झीलोंतक ज्ञायेंगे। एलिजानेथने निमंत्रणको स्वीकार करते हुए कृतज्ञतापूर्वक कहा भेरी प्यारी मामि कैसा अच्छा प्रस्ताव है। तुम मुझमें नवीन जीवनका संचार करोगी। निराशा और कोधकी इतिश्री होगी। मनुष्यों और पर्वतोंका क्या मुकाविला। कैसा कुखकर समय होगा। और जब हम लौटेंगे तो और यात्रियोंकी तरह नहीं। परन्तु टीक र सब वातोंका वर्णन कर सकेंगे। हमको याद रहेगा कि हमने क्या २ देखा है। झीलें, पर्वत और निद्यां हमारे मास्तिष्कमें पृथक् र रहेंगी। जब हम उनका वर्णन करेंगे तो किसी विशेष दृश्यका वर्णन करनेमें परस्पर कोई झगडा न होगा।

# अठाईसवां परिच्छेद

दूसेर दिनकी यात्रामें एलिजावेथने बहुतसी बातें नई और रुचिकर देखीं। वह बहुतही प्रसन्न थी, क्योंकि उसने अपनी बहनको सर्वथा स्वस्थ पाया था। और गर्मीकी यात्राने और भी उसके हृदयको प्रफुल्लित कर दिया था।

जब वह चौडी सडक छोडकर इंसफोर्डकी गलीमे युसे तो हर मोडपर उनको पादरीके निवासस्थानके देखनेकी आशा होती थी। एक ओर तो रोजिंगपार्ककी सीमावन्दी थीं, जिसको देखकर एलिजाबेथको इंसी आगयी। अन्तमें पादरीका घर दीखा। मि. कार्लिन्स और शारलोट द्वारपर खड़े थे उन्होंने इनका स्वागत किया। सब लोग गाडीसे उतर पड़े और एक दूसरेको देखकर प्रसन्न हुए। मिसेज कालिन्सने एलिजाबेथकी बहुत आवभगत की और एलिजाबेथको यह देखकर प्रसन्नता हुई कि उसका स्वागत प्रेमसे किया गया। उसको तुरन्तही माल्रम हो गया कि मि. कार्लिसकी चालढालमें विवाहसे कुछ अंतर नहीं हुआ। उसकी नियमित सभ्यता ठीक वैसेही थी। उसने फाटकही पर उसको रोककर सारे परिवारका कुशल पूछा। फिर उसने द्वारकी सफाई दिखायी और कमरेमें पहुँचकर दूसरी बार स्वागत करते हुए कहा, यही मुझ दिखीका घर है और फिर अपनी पत्नीके प्रस्तावका समर्थन करते हुए उसने प्रातराश खानेको कहा।

एलिजावेथ इन वातें के लिए तैयार थी और वह समझ गई कि कमरेकी लम्बाई चौडाई उसका फर्नींचर उसको विशेषतया इसिलेये दिखाया जा रहा है कि वह दुखी हो कि क्यों भेंने भि. कालिन्सके प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया। यद्यपि सफाई खूब थी परन्तु फिरभी एलिजावेथको अपने कियेपर कोई पश्चात्ताप न हुआ। प्रत्युत उसको आश्चर्य था कि शारलोट ऐसा पित पाकर कैसे प्रसन्न थी। जब भि. कालिस कोई ऐसी वात कहता था जिससे

उसकी पत्नी लिजित हो तो वह शारलोटकी ओर देखती थी। एक दोबार तो शारलोटक कपोलोंपर हर्दकीसी लिलिमा आगई, परन्तु ऐसा विदित होता था कि उसने सुनाही नहीं। कमरेमें बैठकर फर्नाचरकी प्रशंसा करके यात्राका हाल सुनकर मि. कालिसने उनको बागमें धूमनेके लिये ानेमंत्रण दिया और कहा कि बागमें काम करना मेरेलिए बड़ा सुखकर है। एलिजावेथको आक्चर्य हुआ कि जब उसने शारलोटके मुखसे यह सुना कि यह बहुत अच्छा व्यायाम है और मैं उनको ऐसा करनेमें उत्साहित करती रहती हूँ। चारें ओर धूमकर सब खेतोंकी प्रशंसा सुनकर मि. कालिसने उनसे कहा कि उसके बागके सब हक्योंसे या यों किहये सारे राज्यके हक्योंसे रोजिंगके हक्य कहीं बढचढकर हैं।

7

R

ते

थे

हो

11

अपने बागसे मि. कालिन्स उनको अपने खलियान दिखाने ले जाते, परन्तु स्त्रियोंके पैरमें ऐसे जूते न थे जो पडे हुये पालेपर आराम देते, इसलिये वे लोग पीछे छै। ट पडे । सर विलियम मि. कालिंसके संग चला गया। शार-लोटने अपनी बहिन और अपनी सखीको सारा घर दिखाया । घर कुछ छोटा था परन्तु अच्छा बना हुआ और सुखदायक था। अत्यन्त सफाई थी। और इसके लिये एलिजाबेथने शारलोटको बधाई दी। जब भि. कार्लिस कहीं इधर उधर चले जाते थे, तो सब लोग प्रसन्न होते थे। और शारलोटके ढंगसे यही प्रतीत होता था कि वह उनका इधर उधर चला जानाही अच्छा समझती है। एलिजावेथको यह मालूम हो चुका था।के लेडी कैथरीन ग्रामहीमें हैं। खाते हुए मि. कालिन्सने फिर कहा - ' मिस एलिजाबेथ ! आपको लेडी कथरीनसे मिलनेका सौभाग्य रविवारको गिर्जेमें होगा। मुझको विश्वास है कि आप उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगी। वे बहुतही दयालु और मिलन ार हैं। मुझको संदेह नहीं है कि प्रार्थना हो जानेके अनन्तर अन्तमें तुमसे वे अवस्य मिलेंगी यहभी मुझको पूर्ण आशा है कि जब हम वहां निमन्त्रित किए जायेंगे तो तुम्हारा और मेरियाका भी निमन्त्रण वहां होगा। मेरी शारलोटके संग उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। सप्ताहमें दो बार हमारा खाना वहीं होता है और लौटते हुए हमें पैदल नहीं आना पडता। हमारे लिये कैथरीन अपनी गाडी

जुतवा देती हैं। या यों किहये कि अपनी एक गाडी, क्योंकि उनके पास बहुतसी गाडियां हैं।

शारलोट—'लेडी कैथरीन आदरके योग्य समझदार देवी हैं और बहुत अच्छी पड़ोसिन हैं।'

मि. कालिंस— 'मेरी प्यारी! बहुत ठीक, यही मेराभी कहनेका अर्थ था। वह ऐसी देवी हैं कि उनका जितनाभी आदर किया जाय उतनाही थोड़ा है।' संध्याको हर्डफोर्डशायरके समाचारोंपर बातचीत होती रही, और जब वह समात हुई तो एलिजाबेथ अपने अकेले कमरेमें इस ध्यानमें मग्न हो गई कि शारलोट कितनी सुखी है। उसने यह भी सोचा कि मेरा समय कहां कैस बीतेगा। मि. कालिंस किस प्रकार बीच बीचमें बोल उठेंगे और रोजिंग्समें कैसी हंसी खुशी होगी।

दूसरे दिन दोपहरको जब एलिजाबेथ कपडे पहन रही थी तो नीचे गोलमाल होने लगा। कुछ देर उस गोलमालको सुनकर उसने किसीको जीनेम चढते हुये और उसे पुकारते हुये सुना। द्वार खोलकर देखा तो मेरिया हांफती हुई बोली—मेरी प्यारी एलिजा, जल्दी करो। देखो नीचे कमरेमें क्या तमाशा है। मैं तुमको कुछ न बताऊंगी।

एलिजावेधने बहुतसे प्रश्न किए परन्तु मेरियाने एकका भी उत्तर न दिया। और दोनोंने नीचे उत्तरकर सडकके किनारेवाले कमरेमें जाकर देखा कि दो स्त्रियें एक फिटनमें बैटी हुई हैं जो द्वारपर खडी हैं।

एलिजा-बस यही तमाशा था।

मैं तो समझी थी कि बागमें सुअर वुस आये हैं यहाँ तो केवल लेडी कैथरीन और उनकी पुत्री हैं।

मेरिया—हैलो ! यह लेडी कैथरीन नहीं, बुढिया स्त्री मिसेज जेनिकन्सन है जो उनके संग रहती है और दूसरी मिस डी. बारो है। उसकी ओर देखी कैसी दुबली पतली है।

एलिजा-वे शारलोटको इस आंधीमें क्यों बाहर रोके हुए हैं अन्दर क्यों नहीं आतीं ? मेरिया-वे अन्दर बहुत कम आतीं हैं उनका अन्दर आना तो बड़ा सौभाग्य समझा जाता है।

एलिजा-मुझको इसकी आकृति अच्छी माळ्म होती है। यह रोगिणी और चिडचिडी उसके लिए अत्यन्त उचित पत्नी होगी।

मि. कालिंस और शारलोट द्वारपर खडे स्त्रियोंसे बातें कर रहे थे और सर विलियम चौंखटके अन्दरसे बडे ध्यानपूर्वक उनको देख रहे थे और बार बार जब मिस डी. बारो उधर देखेती तो वह सिर नवाते थे।

बातचीत समाप्त होगई। स्त्रियें चली गयीं और वे लोग अन्दर घुसे। भि.कण्ठिंसने दोनों युवतियोंको देखकर वधाईं दी और शारलोटने समझाया कि कल हम लोगोंका खाना रोजिंग्समें होगा।

# उनतीसवां परिच्छेद

इस निमन्त्रणसे ।मि॰ क|िलंस की प्रसन्नता की सीमा न रही। अति-थियोंको अपनी संरक्षिकाकी शान दिखानेका अवसर मिलगया और वह यह भी दिखानेकेलिए खुश था कि लेडी कैथरीन मुझसे कैसी सभ्यताका व्यवहार करती हैं।

मि॰ कालिंस — ''सचतो यह है कि मैं समझत। था कि रिववारको वे हमको चाय पर बुल।एंगी, परन्तु इतने अच्छे व्यवहार की मुझे आद्या न थी कि आप लोगोंके आते ही हम सबको भोजनका निमंत्रण होगा।"

सर विलियम — 'मुझको इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। क्योंकि मुझको बडे आदमियोंके संग रहनेका अवसर मिला है। और उनमें इस प्रकारके गुणों का पायाजाना असाधारण नहीं। मि॰ कालिंस उस दिन और दूसरे दिन सुबह सबको समझाते रहे कि कहीं वह सजेहुये कमरों, अत्यधिक नौकरों और अच्छे भोजनोंको देखकर घवरा न जायें। जब स्त्रियां मुंहहाथ धोनेको जानेलगीं, तो मि॰ कालिंस ने एलिजावेधसे कहा-एलिजावेध ! तुम अपने कपडोंके विषय में चिन्तित मत हो। लेडी कैधरीन यह नहीं चाहती कि तुम बहुत तडक-भड़के कपडे पहिनों, जो उसकी और उसकी पुत्रीको ही शोभा देते हैं। जो सबसे अच्छे कपडे तुम्हारे पास हों वही पहनलो उससे अच्छे पहनने की आवश्यकता नहीं। सादे कपडों में देखकर लेडी कैधरीन तुम्हें तुरा न समझेंगी वह हैसियतके अनुसार कपडे पहिनना अच्छा समझती है।

जब स्त्रियां कपडे पहरही थीं, मि० कार्लिसने द्वारपर आकर खट-खटाया कि "जल्दी करो", लेडी कैथरीन प्रतिक्षा करना बुरा समझती हैं। लेडी कथरीनके हाल सुनकर बेचारी मेरिया जो इधर उधर कम निकलती थीं, घबरा गई थीं, वह रेर्जिंग्समें जानेसे उतनी ही भयभीत थीं, जितना उसका पिता थां, जब कि वह अपनी उपाधि लेने सेंग्रंजेम्स गया था।

आकाश निर्मल था। इसलिये आधा मील पैदल चलना कुछ न खला। प्रत्येक बागमें कुछ न कुछ अच्छाई होती ही है और एलिजाबेधको यह बाग अच्छा लगा। परन्तु इतना अच्छा नहीं जितना कि कालिंसको आशा थी। मि॰ कालिंस खिडिकियोंकी संख्या बताते जारहे थे, और कमी कमी उनकी बनवाईका न्यय भी बताते जाते थे।

f

9

5

जब वे जीनेपर चढने लगे तो मेरिया बहुत घबरा रही थी और सर विलियम भी शांत न थे। पर एलिजाबेथ शाँत थी। लेडी कैधरीनमें कोई ऐसी असाधारण बात न थी कि वह घबरा जाती। केवल धनसे वह घबराने वाली न थी। मि. कालिन्स ने द्वारपरसे ही उनको कमरेकी सुन्दरता बतानी आरम्भकी। नौकर उनको उस कमरेमें ले गया जहां लेडी कैधरीन उनकी पुत्री और मिसेज जिनकिन्सन बैठे थे। लेडी कैधरीनने खडे होकर उनकी स्वागत किया और चूांके मिसेज कालिन्सने अपने पातिसे यह तय करालिया था कि परिचय करानेका संस्कार वह स्वयं करायेगी, तो वह संस्कार उचित प्रकारसे होगया। परन्तु उस संस्कारमें धन्यवाद और क्षमाकी आधिकता न थी जैसी कि यदि मि॰ कालिन्स करते तो होती।

सर विलियम यदापि सेंटजेम्स हो आये थे फि:भी इस तडकभडकको देखकर घवरा गये। नम्रतापूर्वक सिर नवाकर विना कुछ बोले अपने स्थान में गये। मेरियाके तो होश-हवास जाते रहे थे और वह कुरसीके कोने पर बैठगयी उसकी यह समझमें न आया कि किधर देखूं। एलिजावेथने बिना षवराये हुए तीन स्त्रियोंको अपने सामने देखा। लेडी कैथरीन लंबी, बडी-सी स्त्री थी, किसी जमानेमें शायद सुन्दर हो। उसका ढंग शायद अच्छा न था। और स्थागत करनेके ढगसे विदित होता था कि वह अपनेको वडा समझती है। चुप रहनेपर तो कुछ प्रतीत न होता था, परन्तु वाणीमें बहुतशान थी। एलिजा बेथको मि॰ विकम की याद आई और मि॰ विकमने जैसा लेडा कैथरीनका वर्णन किया था, वैंसा ही एलिजावेथने उसकी पाया। लेडी कैथरीन की आकृति और ढंग कुछ कुछ भि॰ डारसीसे मिलते थे। उसकी पुत्री बहुत ही दुवली पतली थी। मां वेटियोंमें विलकुल समानता न थी। मिस डी. बारो को रंग पीला था और उसकी आकृति साधारण थी। वह बहुत कम बोलती थी मिसेज जिनकिन्सन की आकृतिमें कोई विशेष बात न थी। उसका काम केवल मि॰ डी. बारों की बातें सुनना था। धोडी देरके अनन्तर सब एक दृश्य देखने केलिए एक खिडकी पर गये। भि॰ कालिन्स दृश्य की सुन्दरता बतानेकेलिए पिछे पिछे गये और लेडी कैथरीनने कृपा करके बताया कि गरमीमें यह दृश्य बहुत ही सुहावना होता है।

मोजन बहुत ही अच्छा था, सब नौकर और खाने की चीजें मि॰ कालिंसके कथनानुसार ही थीं। वह मेजकी सबसे अन्तिम कुरसीपर बैटा था और प्रसन्न प्रतीत होता था जैसे संसारमें उसे सबकुछ मिलगया। मि॰कालिन्स खाताजाता था और प्रत्येकवस्तुकी प्रशंसा करता जाता था। उस प्रशंसाका अनुमोदन सर विलियम करते थे, जिनकी धवराहट अब कम होगई थी। प्रशंसा का ढंग ऐसा था कि एलिजाबेथको विदित हुआ कि लेडी कैथरीन कुपित हो जावेंगी। परन्तु लेडी कैथरीन बहुत ही खुश थीं। विशेष करके उस समय जब कोई नई चीज मेजपर आती थी। बातचीते बहुत कम हुई। एलिजान

वेथ बेलिनको तत्पर थी, परन्तु वह शारहोट और मिस डी. वारोंके बीचेंमें वैठी थी, इसलिए उसे बोलिन का अवसर नहीं मिला। शारलोट तो लेडी कथरीनकी बातें ध्यानसे सुनरही थी, और मिस डी. बारों खानके समय कुछ न बोली। मिसेज जिनकिन्सनंका काम यह था कि वह देखे कि मिस-डि. बारों ने बहुतकम खाया, उसको और खानेको आग्रह करे। मेरियाने बोलना उन्तित न समझा, और पुरुष खाते रहे और प्रशंसा करते रहे।

जब स्त्रियाँ ड्रायंगरूममें आई, तों लेडी कैंधरिनकी बातचीत सुननेकें अतिरिक्त उन्हें और कोई काम न था। और वह कहवेके आने तक बराबर बोलती रहीं। प्रत्येक विषयपर अपनी सम्मति इस प्रकार देती रहीं कि जिससे यह प्रमाणित होता था कि उसकों इस बातका अभ्यास नहीं हैं कि कोई उसका प्रतिवाद करें। शारलोटके गृहस्थीकें घन्धोंके विषयमें उसने बहुत कुछ पूछताछ की। उसको बहुत कुछ शिक्षादी। गाय और मुर्गियों की रक्षा करना मलीमांति बताया। कभी २ बीच २ में वह मेरिया एलिजाबेथसमा कुछ प्रश्न करलेती थी। मिस एलिजाबेथसे उसने बहुतसे प्रश्न किये क्योंकि वह उसके विषयमें बहुत कम जानती थी। उसने कई बार पूछा कि तुम्हारी कितनी बहनें हैं। तुमसे छोटी हैं या बड़ी। किसीके विवाह होने की संभावना है या नहीं। सुन्दर हैं या नहीं। शिक्षा कहांतक पाई है। तुम्हारा पिता कैसी गाडी रखता है। तुम्हारी मां का कुमारी अवस्थामें क्या नाम था? एलिजाबेथने इन प्रश्नोंको असम्यता समझा, परन्तु शाँतिपूर्वक उनका उत्तर देदिया।

लेडी कैथर्रान—"तुग्हारे पिताकी संपत्तिके अधिकारी मि॰ कालिस होंगे । शारलोट! तुम्हारेलिए तो मुझको इस कारण खुशी है, परन्तु में यह बात बहुत अनुचित समझती हूँ। हमारे कुटुम्बमें ऐसा कभी नहीं हुआ। मिस बेनट! तुम गाना बजाना जानती हो?"

एलिजा-"हां थोडा सा।"

कैथरीन—''तो फिर हमलेग कभी तुम्हारा गाना सुनेंगे। हमारा बाजी बहुत ही अच्छा है। संभवतः तुम्हारे यहांसे—''किसी दिन उसको बजाना। तुम्हारी बहुने गाना बजाना जानती हैं?

एलिजा—"एक जानती है। ' कैधरीन—"अन्य कोई बहन भी नहीं ?" एलिजा—"नहीं।"

3

ï

के

से

र्

H

HI

क

री

ना

ता

न-

11

रंस

117

4

जा

11

कैथरीन - ''बडे आश्चर्यकी बात है। कदाचित् तुमको सीखनेका अवसर नहीं मिला। तुम्हारी मांको चाहिए था कि लंडन लेजाकर तुम्हें सिखलाती।

एलिजा — "मेरी मांको तो उसमें कुछ आपात्त न थी परन्तु मेरा पिता लंडनमें घृणा करता है।"

कैधरीन—''क्या तुम्हारी गवर्नेस अव च ली गई है ? '' एलिजा—''हमारे यहां कोई गवर्नेस न श्री।''

कैथरीन-' यह कैसे संभव है। पाँच छड़िकयोंका पालन पोषण विना गवर्नेसके कैसे हुआ ? भेंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। तुम्हारी माँ तो तुम्हें हर समय पढ़ाने ही में लगी रहती होगी।''

- पित्रजा [इंसकर] - 'ऐसा तो नहीं है। "

कैथरीन-"ते। फिर तुमको किशने पढाया? किसने देखभाल की ? गव-नैंसके विना तुम्हारा पढना लिखना नहीं हो सका होगा ?"

एालिजा-''कुछ कुटम्बेंको देखतेहुए तो अवश्य हमारी शिक्षा अच्छी नहीं हुई। परन्तु हममेंसे जिसने पटना चाहा उसको कभी कोई वाधा भी न पड़ी। हमें पढ़नेकेलिये सदा उत्साह मिलता रहा। जिन्होंने आलसी रहना चाहा वे आलसी रहे। "

कैथरीन-इसीलिये तो गवर्नेंसकी आवश्यकता है कि कोई आलसी न रहे।
यदि मेरा तुम्हारी मांसे परिचय होता तो में उनको गवर्नेंस रखनेको जीर
देती। न माल्म कितने कुटुम्बोंमें मैंने गवर्नेंस रखनाई है। युवातियोंको
पढ़ाना में अपना परम कर्तव्य समझती हूँ। मिसेज जिनाकिन्सन की चार
मतीजियाँ मेरे ही प्रयत्नसे अब अच्छी हो गई हैं। अभी थोडे ही दिन
की बात है कि एक और युवतीको मैंने एक कुटुम्बमें गवर्नेंस रखवा दिया।
वे लोग उससे बहुत प्रसन्न हैं। मिसज मेरकाफ कल मुझे धन्यवाद देने

आई थीं। वे कहती थीं कि आपकी गवर्नेस तो एक खजाना है। तुम्हाली छोटी बहनें तो पुरुषोंसे मिलती हैं ?

एलिजा ०- 'हाँ सव।'

कैथरीन-क्या पाँचों ? बड़े आश्चर्यकी वात है कि बड़ी कन्याओंका ाविवाह हुए बिनाही छोटी बहनें बाहर पुरुषेंसि मिलने लगें। तुग्हारी छोटी बहनें तो बहुत छोटी होंगी ?'

एलिजा॰-हाँ, सबसे छोटी सोलह वर्षकी है और भेरी समझमें बाह्य जानेके योग्य नहीं है। परन्तु यह बहुतही छोटी दुवितयोंके लिये कठिन व्यव-हार होगा, यदि उनको समाजमें मिलने जुलनेके सुखसे विञ्चत रखा जाय। विशेषकर जब बडी लडिकियोंका विचार शीघ विवाह करनेका न हो। यौवनका सुख उठानेका सबसे छोटी कन्याको भी उतनाही अधिकार है जितना सकते बडीको। और उनको उनसे विञ्चत रखनेमें बहुनोंमें उचित प्रेम नहीं हो सकता

कैथरीन—'तुम अपनी सम्मति वेधडक प्रगट करती हो। कृपथा स बताओं कि तुम्हारी अवस्था क्या है '

एलेज-(मुस्कराकर 'जब मेरी तीन छोटी छोटी बहुनें बडी होगई है तो कदाचित् में अपनी अवस्था ठीक-ठीक न बताऊंगी।

लेडी कैथरीन इस उत्तरको सुनकर चिकत होगई और एलिजावेथके ऐसा प्रतीत हुआ कि कदाचित् में पहलाही जीव हूँ, जिसने इस प्रकारसे इक स्त्रीके प्रश्नोंका उत्तर दिया हो।

कैथरीन-तुम्हारी अवस्था २० वर्षसे अधिक नहीं हो सकती। इसिले आयु छिपानेकी कोई आवश्यकता नहीं।

एलिजा- 'मैं इकीसकी भी नहीं हूँ।'

चाय पीनेके उपरान्त ताश खेलनेकी मेज लगाई गई। लेडी कैथरीन सर विलियम, मिस्टर और मिसेज कालिन्स एक ओर जुट गये। और दूसी मेजपर मिस बारो और दोनों युवातियाँ मिसेज जिनकिन्सनके साथ खेली लगीं। इनकी मेजपर कभी कोई नहीं बोलता था। कभी-कभी मिसेज जिन

किन्सन मिस बारोसे पूछ लेती थी कि बहुत सरदी या गर्मी तो नहीं लग रही है या प्रकाश कम या अधिक तो नहीं है १ दूसरी मेजपर खूब बातें हो रही थीं। लेडी कैथरीनहीं अधिक बोलती थीं! उन तीनोंकी भूलें बताती थीं या और कुछ गत्प सुनाती थीं। भि० कालिन्सका काम लेडी कैथरीनसे सहमत होना था, घन्यवाद करना और क्षमा मांगना था।

सर विलियम अधिक न बोले। वे पुरानी कहानियाँ याद कर रहे थे। जब लेडी कैथरीन और उनकी पुत्री खेल चुका, तो मेजें उठा दी गई। मिसेज कालिन्सके लिये गाडी तैयार करनेकी आज्ञा हुई। फिर सब लोग अभिके चारों ओर बेटे और लेडी कैथरीनसे पृछने लगे कि कल कैसा मौसम होगा? इतनेमें सूचना मिली कि गाडी तैयार है। मि॰ कालिन्स धन्यवाद देते हुये और सर विलियम सिर नवाते हुये विदा हुये। ज्योंही गाडी चली मि॰ कालिन्सने एलिजाबेथसे पूछा कि तुम्हारीं रोजिंग्सके विषयमें क्या सम्मित है। मनके भावको छिपाकर एलिजाबेथने कुछ प्रशंसाकी परन्तु उसकी प्रशंसासे सन्तुष्ट न होकर मिस्टर कालिन्सने यह काम अपनेही हाथोंमें ले लिया।

## तोसवां परिच्छेद

सर विलियम हँसफोर्डमें एक सप्ताह उहरे। यह समयभी उनको यह विश्वास दिलाने के लिये पर्याप्त था कि उनकी पुत्री सुखी है और उसको अच्छा पित और पडोषी भिल गये हैं। भि० कालिन्स प्रतिदिन प्रातः सर विलियमको घुमाने अपनी टमटममें ले जाते थे। उनके जानेके उपरान्त घरवाले अपने अपने काममें लग जाते थे। एलिजायेथ खुश थी कि अब उसको भि० कालिन्ससे इतना व्यवहार नहीं पडता था. क्योंकि अब वह कभीतो बागमें काम करता था, कभी लिखता पढता था और कभी अपने कमरेसे सडकपर झँका करता था। जिस कमरेमें स्त्रियाँ बैठती थीं, वह पीछेको था। पहले

ऑका छोटी

भिड़िम

बाहा व्यव-नाय। गनका

सवरे कता। • यह

्रहर इंडर

धिवे देश

ालिये

|रीन|| दूसरी वेलने

जन-

एिल जाबेथको आरचर्य होता था कि शारलोटने खानेवाले कमरेको बैटनेका कमरा क्यों नहीं बनाया। क्योंकि वह वहा और अधिक अच्छा था। परन्तु उसे तुरन्तही मालूम होगया कि शारलोटने बडी बुद्धिसे काम लिया है क्योंकि यादि वह वहाँ उटती बैटती तो मि० कालिन्स हर समय वहाँही डटे रहते। वह कमरा अच्छा था।

इस स्त्रियों के बैठनेवाले कमरेसे सडक नहीं दिखाई देती थी और मि॰ कालिन्स बारबार आकर बता जाते थे कि कौन-कौन गाडियां गई, कितनी बार मिस डी. बारो फिटनपर उधरसे निकली। मिस डी बारो कभी कभी पादरीके घरके द्वारपर ठहरकर शास्त्रोटसे कुछ बातें कर लेती थी, परन्तु अन्दर आनेकी कसम खाई हुई थी।

शायदही कीई दिन ऐसा होता हो जब भि० काछिन्स रोजिंग्स न जाते हैं। उनकी पत्नीभी वहाँ बहुधा जाती थी। एछिजाबेथने याद दिलाया कि वहाँ और कुटुम्बंभी रहते है। परन्तु शारलोटने और कुटुम्बंभिर अपना समय व्यर्थ नष्ट करना उचित न समझा। कभी कभी इनके यहाँ लेडी कैथरीनभी आती थी और प्रत्येक बातको बडे ध्यानसे देखती थीं। उसको दूसरी प्रकारसे करनेकी शिक्षा देती थीं फरनीचरके प्रवंधमें दोष निकालती थी या नौकरानीको आलसी बताती थीं या जब कभी कुछ खाना खाती थीं तो केवल इसलिये कि भिसेज काछिन्स अपने कुटुम्बको देखते हुये अधिक बडे मांसके टुकडे बनाती है।

एलिजाबेथको थोडिंही दिनंमें माल्म होगया कि यदापि यह स्त्री स्वयं कुटुग्बोंमें अज्ञान्ति फैलानेवाली है परन्तु अपने ग्राममें मजिस्ट्रेटीका काम खुब करती है। मि॰ कालिन्स ग्रामके डचको सब संमोचार सुना अगते थे और वह जब सुनती थी कि कहीं झगडा हुआ है या अज्ञान्ति है या दिखता है तो वह स्वयं गांवमें जाकर उनके झगडोंको निवटा आती थी और उनको डॉटडपटकर आती थी कि मिलजुल कर रहा करे।

सताहमें दो बार रोजिंग्समें खाना होता था। प्रत्येक खानेमें पहले<mark>के</mark> समानही सब बात होती थी। केवल यह अन्तर था कि अब सर विलियम नहीं थे और ताश खेलनेकी एकही मेज थी। मन बहलानेका कोई प्र<sup>बन्ध</sup>

न था। क्योंकि किसी और कुटुम्बमें मि॰ कालिन्सका जाना उचित न था। एलिजावेथका समय अच्छे प्रकार बीत रहा था। शारलोटसे प्रेमकी बातें हो जाती थीं । ऋतु इतनी अच्छी थीं कि वह बहुधा वाहर घूमा करती थीं । जब सब लोग लेडी कैथरीनके यहाँ जाते थे तो वह पार्कके उस ओर घूमती थी जहां बहुतही अच्छा छायादार पथ बना हुआ था और इस पथको उसके अतिरिक्त कोईभी पसन्द न करता था। यहाँ पर वह लेडी कैथरीनकी दृष्टिसे बची रहती थी। इस प्रकारसे एक पक्ष बीत गया। ईस्टर आ रहा था। और रोजिंग्समें कुछ लोग आनेवाले थे। एलिजावेथने सुना कि मि॰ डारसीभी आनेवाले हैं। यद्यपि मि॰ डारसीसे उसकी कुछ विशेष मित्रता न थी परन्तु उनके आनेसे उसको इस वातकी प्रसन्नता हुई कि उसको यह देखनेका अव-सर मिलेगा कि मिस विंगलेकी चालें कैसी असफल हो रही हैं। क्योंकि यहाँ आकर वह मिस डी. बारोसे प्रेम करेगा जिससे विवाह होना लेडी कैथरीनने निहिचत कर दिया हैं। लेडी कैथरीन उसकी वर्ड प्रशंसा करती थी और उसको इस वातका क्रोध था कि मिस त्यूक्स और ए लजाबेथ मि॰ डारसीका पहलेसे ही क्यों जानती हैं। उसको आगमन की सूचना पहलेही से मिल गई क्योंकि मि॰ कालिन्स उस दिन प्रातः हीसे गलियोंमें यही जाननेके लिये भूमते रहे और नम्रतापूर्वक प्रणाम करके घर आकर यह समाचार सुनाया। दूसरे दिन प्रातः ही मि.कगलिन्स सलाम करनेके लिए रोजिंग्समें लेडी कैथरीनके जब गये तो वहां उनके दो मानजे आये हुए थे एक तो मि॰ डारसी और दूसरे कर्नल फिट्स विलियम थे। भि॰ कालिन्सके साथ दोनों आते हुए दिखाई दिए। शारलोटने दौडकर युवितयोंको सूचना दी और एलिजावेथसे कहा कि में तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। तुम न होतीं तो मि. डारसी यहां कृपा न करते। एलिजायेथ कुछ उत्तर भी न देने पाई थी कि उनके आगमन की स्चना घंटीने दी और तीन मनुष्य कमरेमें वुसे। कर्नल फिट्स विलियम जी सबसे आगे थे, तीस वर्षके होंगे। सुन्दर न थे परन्तु भलेमानन प्रतीत होते थे। मि॰डारसी ठीक वैरेरही थे, जैसे हर्डफोर्डशायरमें थे। बहुत धीरेसे उन्होंने मिसेंज कालिन्सका नमस्ते किया। उनके भाव एलिजाबेथकी ओर जो कुछ

भी हों, परन्तु वह शान्तिपूर्वक उससे मिले। एलिजाबेथने विना मुँहसे बोले सिर नवाया।

कर्नल फिट्स विलियम भले मानसके समान वार्त करने लगे, परन्तु मि॰ डारसी चुपचाप बैठे रहे। फिर उनको कुछ सभ्यताका ध्यान आया, और उन्होंने एलिजावेथसे उसके कुटुम्बका कुशल पूछा। एलिजावेथने साधारण प्रकारसे उत्तर देते हुए कहा कि 'मेरी बडी बहन तीन महीनेसे लंदनमें है, क्य आप उससे वहां नहीं मिले ?'

वह जानती थी कि वह नहीं मिले होंगे, परन्तु वह यह जानना चाहती थी कि उनको विंगले और जेनके विषयमें जो कुछ हुआ है, उसकी सूचना है या नहीं। उनके मुंहका रंग बदल गया। उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं मुझको मिस विंगलेसे मिलनेका सौमाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इस विषयपर अधिक बातचीत फिर न हुई और थोडी देर बाद वे लोग चले गये।

# एकतीसवां परिच्छेद

कर्नल फिट्स विलियमकी प्रशंसा स्त्रियोंने बहुत की । कुछ दिनके अनन्तर उनको रोजिंग्ससे बुलानेका अवसर आया । क्यों।कि आगन्तुकोंके होते हुए उनकी वहाँ कुछ आवश्यकता न थी और आगन्तुकोंके आनेके एक सताह बाद वे बुलाये गए । इस सनाहमें लेडी कैथरीन और उनकी पुत्री बहुत कम दिखाई दी । कर्नल फिट्स विलियम भि॰ कालिंसके घर दो एक बार आये परन्तु भि॰ डारसी केवल गिरजेहीमें दिखाई दिए।

निमंत्रण स्वीकृत हो गया और वे लोग ठीक समयपर लेडी कैथरीनके ड्रायंगरूममें पहुँचे । लेडीने सभ्यतापूर्वक उनका स्वागत किया । परन्तु यह स्पष्ट था कि उनकी संगति लेडीको इस समय उतनी अच्छी न लगती थी, जितनी कि तब जब वहाँ कोई न होता था । वह अपने भानजोंहीसे बातें में लगी रही, विदोषकर भि॰ डारसीसे ।

f

3

क

्व

व

कर्नल ित्रम विलियम इन लोगोंके आनेसे प्रसन्न था क्यों कि सोजिंग्समें उसे कुछ अच्छा न सगता था। मिसेज कालिन्सकी सुन्दर सखीने उसका मन खींच लिया था। वह एलिजावेशके पास बैठकर प्रेमसे बातें करने लगा। इतना प्रेम तो एलिजावेशको उस कमें में कभी प्राप्त नहीं हुआ था। उनके बातें करनेके ढंगने लेडी कैथरीन और मिस्टर डारसीका ध्यान उस ओर आक्रियत किया। डारसीने तो कई बार उस ओर देखा, परःतु चुप रहा। लेडी कैथरीन चुप न रह सकीं और बोली-

'फिट्स विलियम ! तुम मिस बेनटसे क्या कह रहे हो मैं भी सुनूं ?' फिट्स विलियम जब उत्तर दिये बितान रह सका तो बोला-'हम संगीतपर वार्तालाप कर रहे हैं।'

कैधरीन-'रुगीतपर। तो जोर २ से बोला कि में भी सुन्। संगीतका विषय मुझे बड़ा रोचक हैं। विलायतमें मुझसे आधिक संगीतका समझनेवाला शायदही दूसरा हो। यदि मने गाना सीखा होता, तो में बरुत चतुर होती और यदि ऐन भिस डीवारों) को स्वास्थ्यने आज्ञा दी होती ते वह मा संगीत विद्यामें बहुत निपुण होती। वह अवश्यही बहुत अच्छा यजाती। डारसी! तुम्हारी बहुन ज्योज्यीनाने कुछ उन्नाति की है?'

मि. डारसीने अपनी बहनकी बहुत प्रशंसा की।

कैथरीन-' मुझको यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उससे कह देना कि बिना अभ्यास किये हुए वह संगीत विद्यामें दक्ष नहीं हो सकती।

डारसी — 'देवी! भें आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उससे यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं, वह रबयंही बहुत अभ्यास करती है।'

कैथरीन - 'अच्छी बात है। जब में उसको पत्र लिख्ंगी तो लिख हूंगी कि कुछ आलस्य न करे। में युवतियों से बहुधा कहती रहती हूँ कि बिना अभ्यासके संगीत विद्यामें निपुण होना कि हन है। मेंने भिस देनटसे कई बार कहा है, बिना अभ्यासके वह अच्छा न बजा सकेंगी। और मिसेज कालिन्ससे बहुधा कहा करती हूँ कि रोज यहाँ आकर मिसेज जिनकिन्सनके कमरेमें बाजा बजाया करे। वहाँ बजानेसे हमको कुछ बाधा न होगी।'

मि॰ डारसीको अपनी मासीकी असभ्यतापर लजा आई, और उसने कुछ उत्तर न दिया।

कहवा पीनेके बाद कर्नल फिट्स विलियमने एलिजाबेथको याद दिलाया कि अब अपना बजानेका बचन याद करो और वह बाजेके पास बैठ गई। कर्नलने अपनी कुरसी बाजेके पास खींच ली। लेडी कैथरीनंने आधा गीत सुनकर फिर डारसीसे बातचीत प्रारंभ की। परन्तु डारसी भी धीरे धीरे एलिजाबेथकी ओर चला गया, और बजानेवाली सुन्दरीकी आकृति देखने लगा। एलिजाबेथने देखा कि यह क्या कर रहा है, कुछ देर टहरकर हंसकर बोली- भिस्टर डारसी! आप मुझको डराना चाहते हैं। यद्यपि आपकी बहन बहुत अच्छा बजाती है, परन्तु में घबरानेवाली नहीं। जब कोई मुझको डराना है ते मेरा साहस और वह जाता है।

डारसी — 'में यह न कहूँगा कि यह आपकी भूल है, क्योंकि आप स्वयंही जानती हैं कि में आपको डराने नहीं आया हूँ और में यह भी जानता हूँ कि आप बहुधा ऐसी बात कहती हैं, जो बास्तवमें आपकी सम्मति नहीं होती।'

एलिजावेथ अपना चित्र इस प्रकार खिंचता हुआ देखकर हंसी और कर्नलसे बोली-'मिस्टर डारसी मेरे विपयमें आपको विचित्र बातें सुनायेंगे और बतायेंगे कि मेरी एक बातमें भी आप विश्वाम न करें। मेरा बडा दुर्भाय है कि यहां भी जहाँ में समझती थी कि मुझकों कोई नहीं जानता-मेरे चित्रकी पोल खोलनेके लिए मि॰डारसी आ पहुँचे। मि॰ डारसी यह बहुतही निर्दयता है कि आप मेरे सब दोपोंको यहां प्रगट करें। और यह आपके लिए उचित भी नहीं है, क्योंकि संभव है कि उत्तरमें में भी कुछ आपके विषयमें कहूँ, जो आपके नातेदारोंको अच्छा न लगे।'

डारसीने इंसकर कहा-में आपसे नहीं डरंता।

कर्नल-' कृपा करके डारसीके दोष मुझे बताइये। मैं जानना चाहता हूँ कि ये अनजान मनुष्यों कैसा व्यवहार करते हैं।' एलिजा॰-सुनिए। पहलीबार मैं इनसे फोर्डशायरमें एक नाचमें मिली। केवल चारबार इन्होंने वहाँ नाचा। यद्यपि वहाँ पुरुषोंकी कमी थी, और मि॰ डारसी इस बातसे विरोध नहीं कर सकते कि बहुतसी स्त्रियाँ खाली बैठी हुई थी।

41

d

ţ.

11

त

114

ता

हीं

गेर

यंगे

114

मेरे

नही

लए यमें

度

डारसी-'' मैं उस समय वहांकी एकत्रित स्त्रियों में से किसीसे भी परि-चित न था।"

एलिजा॰-सच है परन्तु कदाचित् नाचके कमरेमें तो किसीसे परिचय हो ही नहीं सकता। अच्छा कर्नलसाहय अब क्या बजाऊं। मेरी उँगेलियाँ आपकी आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रही हैं।'

डारसी — अच्छा होता यदि मैं किसीसे परिचय कर लेता। परन्तु मैं अनजान आदमियोसे परिचय करनेसे बहुत घवराता हूँ।

एलिजावेथने कर्नलकी ओर देखकर कहा-'क्या में आपके माईसे इसका कारण पूछ सकती हूं कि वह बताए कि एक समझदार पटा लिखा आदमी, जिसने संसारको खूब देखा हुआ है, क्यों अपरिचित आदमियोंसे बोलनेमें घंबराता है।'

फिट्स विलियम - 'भैं आपका उत्तर देता हूं क्योंकि वह इतना कष्ट उठाना नहीं चाहता।'

डारसी—''मुझमें वह योग्यता नहीं हैं, जो कुछ लोगोंमें होती है। जो विना जाने पहचाने हुए लोगोंसे वार्ते करने लगते हैं। मुझे तो अपरिचित मनुष्योंकी बात समझही में नहीं आती, उनके मामलोंमें रुचि नहीं होती।"

एलिजा- ''मेरी उंगलियां इस बाजेपर उतनी अच्छी नहीं चलतीं जितनी कुछ और स्त्रियोंकी। परन्तु यह मेरा ही अपराध है, क्योंकि मैं अभ्यास करनेका कष्ट नहीं उठाती। मैं भी उतना ही अच्छा बजा सकती हूं जितना कोई स्त्री, यदि अभ्यास करूं।

डारसीने हंसकर कहा - आप बिलकुल ठीक कहती हैं। आपने अपना समय बजानेसे अधिक अच्छी वातोंमें बिताया है। इतनेमें लेडी केथरीन आकर पूछने लगीं कि क्या बातचीत हो रही है, और एिलजाबेथने फिर बजाना आरम्भ करिया। लेडी कुछ देर तक तो सुनती रहीं और फिर डारसीसे बोर्ली - ' मिस बेनट यदि अभ्यास करे तो अच्छा बजा सकती है। उसकी उंगलिया अच्छी चलती हैं, परन्तु बजानेके ढंग ऐनके समान नहीं। यदि स्वास्थ्य आज्ञा देता तो ऐन बहुत अच्छा बजाती।

एालिजावेथने डारकी की ओर देखा परन्तु उसकी यही विदित हुआ कि डारसी मिस डीबारोसे प्रेम नहीं करता है और मिस विंगले यदि नातेदारिन होती तो संभावना थी कि वह उससे विवाह करता।

लेडी कैथरीन एलिजाबेथके बजानेके ढंग पर आक्षेप करती रहीं और शिक्षा देती रहीं। एलिजायेथ चुपचाप सब सुनती रहीं और पुरुपों की प्रार्थना नुसार उस समय तक बजाती रहीं जअंतक उनको घर वापिस लेजानेको गांडी तैयार न हुई।

# बत्तीसवां परिच्छेद

एलिजावेथ दूसरे दिन प्रातःकाल अकेली बैटी हुई जेनको पत्र लिख रही थी। मिनिज कालिन्स और मेरिया गांवमें किसी कामसे गई हुई थीं कि एलिजावेथने किसी आगन्तुककी घण्टी सुनी। उसका विचार हुआ कि असम्मन्न नहीं है कि लेडी कैथरीन आई हैं। उसने अपना आधा लिखा पत्र लिखा पत्र लिखा पत्र किया ताकि उसकी बहुतसे बेहूदा प्रदनोंका उत्तर न देना पड़ी हतनेमें द्वार खुला और उसने देखा कि मि॰ डारसी अकेले कमरेमें खुरे। एलिजाबेथके आरचर्यकी सीमा न रही। मि॰ डारसी आकेले कमरेमें थे कि वह अकेले कैसे बैटी है। उन्होंने अना माँगते हुये कहा कि मैं समझा था कि सब स्त्रियाँ अन्दर होंगी।

वह तब बैठ गये और रोजिंग्सका कुशलक्षेत्र पूछनेके बाद एलिजाबेश चुप होगई । यह परम आवश्यक था कि किसी विषयपर बात-चीत हो, इस- लिये एलिजावेथने सोचा कि इनसे प्छना चाहिए कि हर्डफोर्ड झायरसे इन्होंने भागनेकी क्यों जल्दी की ?'

एलेज— मि॰ डारसी ! आपने कैसी शीव्रतामें पिछले नवस्वरमें निदर-फिल्डको छोड दिया। आपके लन्दनमें अपने आनेके एकही दिनके अनन्तर पहुँचनेपर मि॰ बिंगलेको बडा आश्चर्य हुआ होगा। में आशा करती हूँ कि जब आप लन्दनसे चले थे मि॰ बिंगले और उनकी बहनें कुशलसे थीं।

डारसी-- '६व कुशलपूर्वक थे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।'

इसके अनंतर कुछ उत्तर न पाकर वह फिर बोली—'में सुनती हूँ कि मि॰ बिंगलेका विचार फिर नीदरफील्ड जानेका नहीं है।'

डारसी—' भेने तो कभी नहीं सुना। परन्तु संभव है कि अब वह वहाँ बहुत कम समय वितावे। उसके भित्रोंकी संख्या बहुत है, और उसकी अवस्था ऐसी है कि मित्रोंकी संख्या बढ़तीही जाती है।'

एलेजा-' यदि नीदरफील्डमें उनको इतना कम रहना है, तो अच्छा होगा कि वह उसको छोडही दें। ताकि कोई स्थिर रहनेवाला परिवार वहाँ आजाये। पडोसियोंके लिये तो यही अच्छा होगा परन्तु कदाचित् भि. विगलेने पडोसियोंके मुखके लिये भकान नहीं लिया था। इसलिए उनको अधिकार है कि जब चाहें आयें, और जब चाहें चले जायें।'

a

Ŧ

T

থ

डारसी-' मुझे आश्चर्य न होगा यदि वह उचित किरायेदार पानेपर उसको छोड देवे।

एलिजावेथने कुछ उत्तर न दिया। वह अब मि ०विंगलेके विषयमें आधिक बातचीत करना न चाहती थी। और उत्तने अब किसी बातचीत करनेके विषयको आरम्भ करनेका भार डारसीही पर छोड दिया।

डारमी - 'यह मकान तो अच्छा माल्म होता है। लेडी कैथरीनने इसमें बहुत कुछ परिवर्तन किया है।

एलेज-' मेरा भी ऐसाही विश्वास है। लेडी कैथरीनको मि॰ कालिन्ससे अधिक कृतज्ञ मनुष्य कृपाका पात्र नहीं मिल सकता था।' डारसी-' मि. कालिन्सके माग्यसे पत्नी तो अच्छी मिल गई।
एलेज-' हाँ अवस्य। मि. कालिंसके मित्रोंकी प्रसन्नता होनी चाहिये कि
बहुत थोडी समझदार स्त्रियोंमेंसे एकने उनसे विवाह किया है, और उनके
प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करती है। शारलोट बहुत समझदार धुवती है। यद्यपि
मेरी सम्मतिमें उसने मि. कालिंससे विवाह करनेमें समझसे काम नहीं लिया,
परन्तु वह अत्यन्त प्रसन्न हैं और सांसारिक सुख देखने हुये तो उसको अच्छाही
पति मिला।

डारसी—' उसको इस बातसे भी तो सुख होगा कि उसका विवाह अपने परिवार और मित्रोंसे इतना सभीप हो गया।'

एलेजा-' आप इसको समीप कहते हैं! पचास मीलका अंतर है।' डारसी-'अच्छी सडकपर पचास मील क्या बात है! आधे दिनमें मनुष्य पहुँच सकता है! मैं इसको समीपही कहता हूँ।'

एलेज-'विवाहकी अच्छाइयोंमें में यह तो न कहूँ भी कि परिवास समीप होना भी एक है और में यह भी न मानूँ भी कि मिसिज का लिंस अपने परिवारके समीप है।

डारसी-'यह तुम्हारे हर्डफोर्ड शायरके प्रेमका एक प्रमाण है। लॉगवोर्क पडोससे आो सभी स्थान तुम्हें दूर प्रतीत होंगे।'

यह कहते हुए एलिजावेथने डारशीके होठोंपर मुस्कराहट पाई । उसका विचार हुआ कि भि. डारसी इस समय जेन और नीदरफिटडकी बात सोच रहा है। उसने लजा भावसे कहा – दूर और समीप तो मनुष्योंकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओंपर निर्भर है।

जहां रुपया है, और यात्राके व्ययका कुछ विचार नहीं वहां कोई स्थान दूर नहीं। परन्तु मिस्टर और मिसिज कालिन्सकी आय ऐसी नहीं है कि वे बार २ यात्रा कर सकें। और शारलोटका स्वयं विचार है कि इस दूरीसे आये फासलेके होनेपर भी वह अपनेको अपने परिवारके समीप नहीं कह सकती।

मि० डारसीने अपनी कुरसी उसके पास खिसकाई और कहा- 'तुमकी

हर्डफोर्ड शायरसे इतना प्रेम करनेका अधिकार नहीं। सदा तुम लांगबोर्नमें न रहोगी।'

एलिजामेथ चितत होगई। डारसीके भावमें परिवर्तन हुआ। उसने अपनी कुरसी पीछे हटाई, मेजपरसे अखबार उटाकर उसपर देखते हुए रूखे भावसे कहा- ' तुमको कैन्ट अच्छा लगा कि नहीं।' थोडी देर इसीपर वात-चीत होती रही और इतनेमें शारलोट और उसकी बहिन लौटकर आगये। इस वार्तालापसे वे भी चिकत होगये। मि. डारसीने कहा कि मुझसे भूल होगई में समझा था कि अग्प सब यहां होंगे, और फिर कुछ मिनिट बिना बोले-चाले बैठकर वह चल दिया।'

शारलोट-'इसका क्या अर्थ है ? अवश्यही मि० डारसी तुमसे प्रेम करते हैं नहीं तो इस प्रकारसे न आते। परन्तु जब एिलजावेथने उनको विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं हो सकता तो उन्होंने सोचैंना आरम्भ किया कि क्या बात है। उनका विचार हुआ कि यहाँ कुछ करना नहीं है आजकल शिकार भी नहीं होता। पादरीका घर समीप है रास्ता भी अच्छा है इसीलिए दोनों पुरुष बहुधा यहां आते हैं। रोजही दोनों आते थे, कभी साथ, कभी अकंले। कभी अपनी मौसीके साथ। यह तो प्रत्यक्ष था कि कर्नल फिट्स विलियमको उनकी संगति अच्छी लंगती थी। एलिजाबेथको उसके आनेपर सन्तोष हीता था क्योंकि वह उसकी प्रशंता करता था। उसने कर्नलका ज्योंके विकास सुकाविला करते हुए सोचा कि कर्नलमें वैसी मनमोहनेवाली चाल तो नहीं है। परन्तु अवश्यही यह उससे अधिक पढ़ा लिखा है।

परन्तु भि॰ डारभी क्यों वार २ यहां आते हैं। संगतिके लिए तो आते नहीं। क्योंकि जब आते हैं, तो चुपचाप बैठे रहते हैं। बोलते हैं तो खुशीसे नहीं परन्तु मजबूर होकर। ऐसा बिदित होता है कि बातचीत करनेमें उनको आनन्द नहीं आता, परन्तु उनके सिद्धान्तका बलिदान होता है। भिसिज कालिन्सके कुछ समझमें न आया। कर्नल डारसीकी सूर्खतापर बहुधा हुसा करता था। चारलोटकी इच्छा हुई कि डारसीके भावमें यह परिवर्तन एलिजा-

बेथके पेमसे हो तो अच्छा है। इसिलए उसने यह जाननेका प्रयत्न आरंभ किया। डारसी उसकी सखीकी ओर हंसफोर्ड और रोजिंग्समें देखा करता है, परन्तु उसकी दृष्टिक भावसे कुछ पता न चलता था। उस दृष्टिमें प्रेमका भाव तिनक भी न था, एक या दो बार शारलोटने एलिजाबेथसे कहा- ' कि तुमको मि॰ डारसी चाहते हैं, परन्तु एलिजाबेथने इसकी इंसकर टाल दिया। भिसिज कालिंसने इस विषयपर अधिक बातचीत करना उचित न समझा। क्योंकि कहीं पिछे निराश न होना पडे। उसकी पूर्ण विश्वास था कि एलिजाबेथ जी डारसीसे घृणा करती है तुग्न्तही ह्वामें उड जायेगी यदि एलिजाबेथको यह मालूम हो कि डारसी उसके वशमें है।

एलिजावेथ केलिए उसने यही सोचा कि कर्नल फिटस विलियम से विवाह हो तो अच्छा है। वह अत्यंत ही हंसमुख है। एलिजाबेथको चाहता भी है, और उसकी जीवन-अवस्था भी अच्छी है। परन्तु इन सब बातें को देखते हुए भी मि डारसी उससे अधिक अच्छा है क्योंकि डारसी का प्रमाव गिरजेपर अधिक है और कर्नलका कुछ भी नहीं।

## तेंतीसवां प रच्छेद

एलिजावेथको गूमने में बार र मि. डारसी मिलने लगे। उसने समझ कि योंही अचानक इधर आ पड़े और उनके मिलनेकी रोकनेकेलिये उसने उनसे कहा कि यहीं वह घूमा करती है। परन्तु फिर भी वह दूसरी बार मिले फिर तीसरी बार मिले। उसने समझा कि मुझको चिडानेकेलिये ऐसा करते हैं। क्योंकि इन अवसरें। पर वह साधारण बात चीत करके कुछ ठहम्कर चले न जाते थे, परन्तु उसके साथही चलने लगते थे। अधिक तो न बोले और न एलिजावेथही कुछ बोली, परन्तु तीसरीबार मिलनेपर एलिजावेथका विचार हुआ कि वह कुछ बहके र प्रश्न करते हैं। कभी तो हंसफोर्डके सुखकी बात,

4

4

कमी अकेले घूमनेके आनन्दकी बात, कभी मिस्टर और मिसिज कालिसके सुखकी बात पूछते हैं। डारसीने रोजिंग्सकी बात करते हुए उससे कहा कि मैं समझता हूँ कि अब जब भी तुम वहां आओगी तो वहाँ ही टहरोगी। उसका अर्थ वह बिलिक्ट न समझी। क्या कर्नल फिट्न बिलियमसे इस बातसे कुछ सम्बन्ध है। सम्भव है कि यह बात करनेसे इनका प्रयोजन यह हो कि मेरा कर्नलसे विवाह होनेकी संभावना है। यह सुनकर उसको कुछ खेद हुआ। इतनेमें वे फाटकपर पहुँच गए।

एक दिन एलिजावेथ जेनका पत्र पढ रही थी। जिससे जेनका हृदय दुःखित प्रतीत होता था कि कोई पुरुष आगया। मि. डारसी न थे, परन्तु कर्नल थे। पत्रको जेवमें रखकर हंसते हुये उसने कहा—'में नहीं जानती थी कि आप भी इस ओर मूमने आते हैं।'

कर्नल-' प्रत्येक वर्ष में पार्कमें चक्कर लगाता हूँ, और अब चक्कर लगा-कर पादरीके घर जा रहा था। क्या आप कुछ दूर और जायेंगी ?'

एलिजा-'नहीं में तो लौटनेही को थी। वह लौट पड़ी और दोनों पादरीके घरकी ओर चले।'

एलिजा- तो क्या आप सनीचरही को चले जायेंगे ?'

कर्नळ-'हाँ, यदि डारसी फिर जानेकी तिथिको बढा न दे। मैं तो उसीकी इच्छानुसार काम करूंगा, जैसे चाहे वह काम करे।'

एलिजा—' मि. डारसीको दूसरोंको अपनी इच्छाके अनुसार चलानेमें वडा आनन्द प्रतीत होता है।'

कर्नल-'हाँ, उसको अपनी इच्छाके अनुमार काम करनेमें वडा आनन्द प्राप्त होता है। परन्तु हम सब भी तो यही चाहते हैं। केवल इस इच्छाको पूर्ण वही कर सकते हैं, जिनके पास धन है। मैं यह बात व्यथित होकर कहता हूँ। क्योंकि छोटा लडका होनेके कारण मुझको बहुतसी इच्छाओंको दबाना पडता है और दूसरोंका मुख देखना पडता है।'

एलिजा— मेरी सम्मतिमें एक लाईके छोटे लडकेको भी अपनी इच्छा-

ऑको दमन करना नहीं पडता। आपही बताइये कि आपको कव इच्छानुसार रुपया नहीं मिला ? कौनसी वस्तु आपने लेनी चाही जो आपको नहीं मिली।

कर्नल-'यह तो घरकी बातें हैं। मुझको ऐसी किटनाइयाँ तो कभी सहन करनी नहीं पड़ी। इससे अधिक आवश्यक बातों में धनके अभावके कारण मुझको दुख उठाना पड़ेगा। छोटे लड़के जहां चाहे विवाह नहीं कर सकते।'

एलिजा- परन्तु यदि धनवान स्त्रीसे चाहें तो करही सकते हैं, और

बहुधा आप लोग धनवान स्त्रीही से चाहते हैं।

कर्नल-हमंको बहुत व्यय करनेका स्वभाव वाधित करता है कि हम धनवान स्त्रीही से विवाह करें।

एलिजाबेधने मनमें सोचा कि क्या यह मुझको सुनानेके लिएही कहा गया है, परन्तु फिर अपनेको संभालकर हँसकर कहा- बताइए एक लाईके छोटे लडकेका विवाहकी हाटमें क्या मूल्य है ? यदि वडा भाई बहुत रोगी न हो तो आप पच्चास हजार पाँडसे क्या आधिक माँगेंगे ?'

उसने भी हँसीही में उत्तर दिया और वातचीत इस विषयमें समात हुई। फिर एलिजाबेथ यह सोचकर कि कहीं चुप के अर्थ यह न लगाये जायें कि इस बातचीतक। प्रभाव कुछ और मेरे ऊपर पड़ा है, वह बोली-'मेरा विचार है कि आपको मिस्टर डारसी इसलिये अपने संग लाये हैं कि किसीपर राज्य करें। न माळ्म विवाह क्यों नहीं कर लेते कि एक स्त्रीपर उनका स्थायी राज्य स्थापित हो। परन्तु अभी शायद उनका यह काम बहिनसे निकल जाता है क्योंकि वह केवल उन्हींकी रक्षामें है, इसलिये वे अपनी इच्छाके अनुमार उसको चलाते होंगें।'

कर्नल-'' नहीं, में भी उसके साथ भिस डारसीका संकुक्त अभि-

भावक हूँ।

एलिजा॰-" अच्छा, आप लोग किस प्रकारके अभिभावक हैं। मिर डारसी आपको बहुत कष्ट तो नहीं देतीं। उसकी अवस्था की युवितयोंको वर्ष में रखना जरा कार्ठन होता है। और यदि उसका स्वभाव अपने भाईका सा है, तो वह आप लोगें। की बात कुछ भी न सुनती होगी।" जब यह यह कह रही थी कर्नलं उसकी ओर गम्भीरतासे देख रहा था। और तुरन्त ही उसने प्रश्न किया कि आपने यह प्रश्न कैसे किया कि मिस डारसी हमको कुछ केंद्रे पंहुचाती है। उस प्रश्न करनेके ढांगसे वह समझ-गई कि उसका अनुमान टीक है।

III

ना

U

17

4

न

R

वि

R

Y{

14

IK

1-

IH

18

HI

एलिजा— 'आप डरें ' नहीं। मैं ने उसकी कोई बुराई नहीं सुनी। मेरा विश्वास है कि वह संसारके बहुत अच्छे जीवोंमें हैं। मेरी पारीचित मिसिज हर्स्ट और मिस विंगले उसकी बड़ी प्रशंसा करती हैं। मेरा विश्वास है कि आप उन युवितयोंको जानते होंगे।'

कर्नल-' हाँ थोडासा जानता हूँ। उनका भाई बहुत ही भला मनुष्य है और मि॰ डारसीका परम मित्र है। '

एलिजा-'हाँ, मि॰ डारसी मि॰ विंगले पर बहुत कृपालु हैं, और सदा उन की रक्षा किया करते हैं।'

कर्नल-'रक्षा! हाँ, मिस्टर डारसी उसकी रक्षा करता है विशेषकर उन बातोंमें जिनमें उसकी रक्षाकी आवश्यकता है। यात्रामें जो कुछ मि॰ डारसीने मुझसे कहा है उससे विदित होता है कि बिंगले उसका बहुत अनुगृहीत है। परन्तु मुझको कोई अधिकार इस वातका नहीं है, कि मैं यह अनुमान करूँ कि डारसीका प्रयोजन उस बातचीतसे बिंगले ही का था। '

एछिजा- अ।पका ऐसी बातसे क्या प्रयोजन है। '

कर्नल-'यह एक ऐसी बात है। जिसे डारसी जनतामें फैलाना नहीं चाहता। क्योंकि यदि यह बात फैली तो एक युवर्तीके कुटुम्ब वालांको बहुतही। दुरा मालूम होगा। '

एलिजा-'में किसीसे न कहूँगी।

कर्नल - 'परन्तु यह याद रिखये कि उसने बिंगलेका नाम नहीं लिया था, यह केवल मेरा अनुमान था। उसने केवल मुझसे यह कहा था कि अभी थोडे दिन हुए भैंने एक भित्रको एक अनुचित विवाह करनेसे रोका परन्तु नाम और कोई बात उसने नहीं बताई। मेरा संदेह हुआ कि बिंगले ही ऐसा मनुष्य है जो भूल कर सकता है, और पिछली गरमीमें दोनों साथ रहे भी हे इससे वह अनुमान और टढ हो गया।

्र एलिजा- 'मि॰ डारसीने अपनी टाँग बीचमें अडानेका कोई कारण बताया ?'

कर्नल-'मेरा विचार है कि उस युवतीके विरुद्ध बहुत सी बातें थीं।' एलिजा-' और किस कलासे उसने उनको पृथक् किया।'

कर्नल- 'उसने अपनी कला की बात तो नहीं बलाई, जो कुछ कहा था वह भैंने कह दिया।

ए। लिजाबेथने कुछ उत्तर न दिया और चलती रही। उसका हृदय पृणा और क्रोधसे भर रहाथा। कुछ देर उसकी चुप देख कर कर्नल ने कहा कि आप किस ध्यानमें हैं।

एछिजा-''मैं आपके कथन पर विचार कर रही हूँ । मि॰ डासी की वात भुझको अच्छी नहीं लगी । वह क्यों न्यायकर्त्ता बन बैठे ?'' कर्नले-'' उसके बीचमें पड़ने की आप बुरा समझती हैं ?''

एछिजा- '' मेरी समझमें नहीं आता कि मि॰ डारलीको क्या अधिका था किवह अपने मित्रकी इच्छाका उचित या अनुचित होना निर्णय करें। और अपनी ही बुद्धिसे वह यह निर्णय करें कि उनका मित्र किस प्रकारके विवाह में सुखी होगा। फिर एछिजावेथने अपनेको संभालते हुए कहा 'क्योंकि हम सब वातें नहीं जानते इस कारण। भि॰ डारसीके विरुद्ध कहना अन्याय होगा संभव है कि पुरुषको युवतीसे प्रेम भी नहों।"

कर्नल-" हो सकता है। परन्तु ऐसा समझनेसे मि॰ डारसी की विजय का आदर कम हो जाता है।"

यह बात इंसीमें कही गई थी, परन्तु यह उसकी मिस्टर डारसीकी ठीक चरित्र प्रतीत हुआ। उत्तर देनेमें उसके मुहसे कुछ निकल न जाये, इसे लिये वह इस विषयको बदलकर और विषयोंपर बातचीत करने लगी। आगन्तुकके जानेके उपरान्त वह अपने कमरेमें बैठकर निर्विधन इस पर सोचेन

लगी । अवर्य ही यह मि॰विंगले होंगे। संसारमें दो मनुष्य ऐसे नहीं होसकते, जिन पर मि॰ डारसीका अनन्त प्रभाव हो। यह तो वह पहेल ही से समझती थी कि विंगलेको जेनसे पृथक् करनेमें डारसीका भी हाथ है। परन्तु अभी तक उसका विचार था कि इसमें मुख्य भाग मिस विंगलेका होगा। मि० डारसी का अभिमान जेनके दुःखींका कारण है। उसने संसार की एक: उदारहृद्या युवतीका सर्वनारा करादिया । ईश्वर जाने किस प्रकारसे जेन इस दुःखको सहन करेगीं । कर्नलके शब्द ये थे कि युवतीके विरुद्ध बहुत सी बातें हैं । ये बातें अनस्य ही ये हैं कि उसका पिता देहातका वकील है, और उसका मामा लंदन में व्यवसाय करता है। जेनमें कोई दोष नहीं हो सकता। कैसी प्यारी भोली युवती है समझदार है और उसके ढंग मनको छुभानेवाले हैं। मेरे पिताके विरुद्ध भी कोई अपित्त नहीं हो सकती, क्योंकि मि॰ डारसीको स्वयं ही मानना पडेगा कि वे योग्य हैं, और इतने भलेमानस हैं, कि डारसी आजीवन उतने नहीं हो सकते । परन्तु मांका विचार आते ही एालिजावेथका दिल टूट गया। उसने सोचा कि मि॰ डारसीने मांकी कुछ चिंता न की होगी। उनके घमंडको इसी बातस चोप्ट लगी होंगी कि जेनके सम्बंधी धनवान नहीं हैं। और अन्तमें उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि मि॰ डारसीने घृणित घमंड होनेके कारण और विंगलेको अपनी बहनकेलिये रोकनेके कारण ऐसा किया है।

उत्तेजना और आंसुओं ने उसके सिरमें दर्द उत्पन्न करिदया। शाम तक इतना अधिक हो गया कि वह सबके संग रोजिंग्स न जा सकी जहाँ चाय पीनेकेलिये उन सबका बुलावा था। उसका वहाँ न जानेका कारण यह भी था कि वह मि॰ डारसीका मुख देखना नहीं चाहती थी। मिसिज काळिन्स ने यह देखकर कि एालिजावेथ की तवीयत अच्छी नहीं है, उसको जानेको बाधित न किया और अपने पतिको भी मना किया कि उसको बाधित न करे। परन्तु मिस्टर कालिन्स अपने भावको न छुपासके और कहते ही रहे कि लेंडी

कैथरीन तुम्हारे घर पर ठहरनेसे क्रोधित हैं।गी।

था

गा

कि

की

FIX.

117

IÉ

П

य

FI

# चौतीसवां परिच्छेद

उनके जानेके उपरान्त मि. डारसीके विरुद्ध अपना कोध बढानेके लिए उसने जेनके पत्र जो उसे यहाँ आकर मिले थे,पढने आरंम किये। उनमें कोई विशेष शिकायत न थी। न कोई भृत या वर्तमान दुःखोंका वर्णन था। परन्तु प्रत्येक पृष्ठपर प्रत्येक पंक्तिसे यह झलक रहा था कि उसका वह हंसमुखपन जो सदा उनके साथ रहता था नहीं रहा। उसकी प्रसन्ततापर बादल छा गए। प्रत्येक वाक्यसे दुःख टपकता था। मि. डारसीकी लज्जाजनक शेखीपर उसको और भी कोध आया और बहिनके दुःख और भी अधिक प्रतीत होने लगे। उसको यह जानकर सांत्यना हुई कि भि. डारसी परसोंही यहाँसे चले जायेंगे, और मैं भी एक पक्षके अन्दरही जेनसे जाकर मिलंगी, और प्रेमसे उसकी व्यथाको कम कलंगी।

डारसीके जानेके साधही उसकी कर्नलके जानेका भी ध्यान आया। परन्तु अब मुझे कर्न्नलसे क्या, जब उसने स्पष्ट कह दिया कि उसके विचार क्या हैं। भला हुआ करे। उसके बिना मैं दुःखी न हूँगी।

इस बातपर वह से च रही थी कि इघर घंटी बजी। उसका विचार हुआ कि कर्नलही होंगे क्योंकि एक बार पहले भी वह शामको आये थे और अब भी उसकी तिवयतका हाल पूलने आए होंगे। परन्तु उसको वडा आश्चर्य हुआ कि जब भि॰डारसी कमरेमें घुसे। घबराते हुए उन्होंने उसके स्वास्थ्यके विषयमें पूला और कहा कि में इसीलिए आया था। एलिजाबेथने रूखे भावसे उत्तर दिया। कुछ क्षण बैठकर वह कमरेमें टहलने लगा। एलिजाबेथको आश्चर्य हुआ परन्तु वह चुप रही। कुछ मिनिट चुप रहनेके अनंतर डारसी उत्तेजित अवस्थामें एलिजाबेथके पास आकर बोला-

व्यर्थही मैंने दुःख सहे। अब मुझसे नहीं रहा जाता। मेरा मन नहीं मानता, मुझको आजा दो कि मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमको बहुत चाहता हूँ और तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ।

एलिजाबेथके आइचर्यकी सीमा न रही। उसने उसकी ओर देखा, उसके मुखका रंग बदल गया और वह चुप रही। इससे डारसीको पर्याप्त उत्साह मिला, और उसने अपने भावोंको कहना आरंभ किया। वह अच्छी प्रकारसे बोला, परन्तु हृदयके भावोंके अतिरिक्त और भी भावोंको वह कहता था। और उसकी बातोंमें प्रेमकी अपेक्षा घमँड अधिक टपंकता था। एलिजावेथको वह अपनेसे नीचा समझता था। उसके मस्तिष्कने सर्वदा उसके हृदयका विरोध किया। इन बातोंको उसने कह डाला।

Ŧ

तु

₹

भ्

से

त

î

यद्यपि एलिजावेथ उससे अत्यन्त घृणा करती थी, परन्तु ऐसे मनुष्यका प्रेम प्राप्त करके उसने अपनेको आदरका पात्र समझा। और यद्यपि उसके भावों में एक क्षणके लिए भी परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी यह कप्ट था कि में कैसे इसको दुःख पहुँचाऊं। परन्तु उसकी भाषाने एलिजावेथको इतना उत्तेजित किया कि कोधने द्याको द्वा लिया। वह धैर्यसे सब हुनती रही। डारलीके अन्तिम वाक्य ये थे 'कि भेरा प्रेम इतना प्रवल है कि बहुत प्रयत्न करनेपर भी में उसपर विजय न प्राप्त कर सका। में आशा क ता हूँ कि अब उस प्रेमके उपहारमें आप मुझने विवाह करना स्वीकार करेंगी।' वह चिन्ता तो प्रगट करता था परन्तु उसके मुलके भावसे यह प्रगट होता था कि उसको इस बातका संदेह नहीं था कि एलिजावेथ उसके प्रस्तावको अस्वीकार करेगी। इस भावको देखकर एलिजावेथके क्रोधकी मात्रा और बढ गई। उसके कपोल लाल हो गए। वह बोली—

'ऐसो अवस्थामें परम्परासे चला आता है कि मैं आपके मावोंके लिए आपका धन्यवाद अदा करूं। चाहे भेरे भाव कुछ भी हों। स्वामाविक है कि मैं आपका अनुग्रह मानूं, और अब मैं आपको कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देती हूँ। परन्तु मुझको आपका प्रेम प्राप्त करनेकी कभी इच्छा न थी और न कभी हो सकती है। और आपने भी अपनी इच्छाके विरुद्ध मुझसे प्रेम किया है। मुझको दुःख होता है कि मेरे कारण आपको कष्ट पहुँचा परन्तु मैं क्या करूं। मैं आज्ञा करती हूँ कि इस दुःखपर आप ज्ञीत्र विजय प्राप्त करेंगे। और जिन

भावोंने आजतकः आपको प्रेम प्रगट करनेसे रोका है, वे ही आपका दुःख भुलानेमें आपकी सहायता करेंगे।

मि॰ डारसी, जो कार्निसपर सहारा दिये हुए उसकी ओर देख रहाथा, यह सुनकर क्रोध और आश्चर्यसे भर गया। उसके मुखका रंग क्रोधसे पिला पड़ गया, और उसकी मानसिक वेदना उसके प्रत्येक अंगरे प्रगट होने लगी। वह शांति प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहा था, और अन्तमें बड़ी कंठिनाईसे बोला—'यही उत्तर पानेकी क्या में प्रतीक्षा कर सकता था? में जानना चाहता हूँ कि क्यों इस प्रकार असभ्यतासे मेरा प्रस्तान अस्वीकार कियों गया। परन्तु इससे कोई लाम नहीं।'

एलिजा—' में भी जानना चाहती हूँ कि मुझको अपमानित करनेके लिये आपने क्यों यह कहना उचित समझा कि आपने अपनी समझके विरुद्ध अपनी इच्छाके विरुद्ध, अपने स्वभावके विरुद्ध मुझसे प्रेम किया। इस बातको सुननेके अनन्तर क्या मुझको असभ्य होनेका कोई अधिकार नहीं है ? परन्तु इससे अधिक में और बातोंसे आपपर क्रोधित हूँ। यद और भाव आपके विरुद्ध न होते, यदि में उदासीन होती, या में आपको चाहती भी होती, तो क्या आप यह प्रतीक्षा कर सकते थे कि मैं किसी कारण भी उस मनुष्यसे विवाह करना स्वीकार करूंगी, जिसने सदाके लिए मेरी प्यारी बहनकी आजा-ओंपर पानी फेर दिया?'

मि॰ डारसीके मुखका रंग बदल गया। परन्तु अपने भावोंको दबाकर वह सुनते रहे। वह बोलती रही—' में आपको बुरा समझती हूँ। कोई कारण भी आप नहीं क्ता सकते कि आपने ऐसा अन्याय क्यों किया। आप यह अस्वीकार करनेका साहस नहीं कर सकते कि आपही मुख्य मनुष्य हैं, जिन्होंने उन दोनोंको पृथकू किया। एकको संसारकी दृष्टिनं, अस्थिरपतिका होनेके लिए निन्दनीय बनाया। दूसरेको निराद्य करके संसारमें हंसीका पात्र बनाया और दोनोंको अत्यन्त मानसिक वेदना पहुँचाई।'

वह ठहर गई। उसने देखा कि भि॰ डारसीके मुखपर पश्चात्ताप कर-नेका कोई भाव नहीं था। वह इंस रहा था। एलिजा नेथने दे इराया-' क्या आप कह सकते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया ?'

डारसीने ब । वटी शांति । कहा - ' मुझको यह अस्वीकार करनेकी कोई इच्छा नहीं, कि मैंने अपनी शाक्तिभर प्रयत्न किया कि मैं तुम्हारी बहनसे अपने भित्रको पृथक् कर्ल । अपनी सफलतापर मुझे अभिमान है। अपने भित्रके साथ मैं न्याय कर सका, पर तु अपने साथ नहीं।

एलिजाबेथ इसका अर्थ समझ गई, पःतु उसको कोई ज्ञांति नहीं हुई। वह फिर बोली-'मेरी घृगाकी नींच केवल इस बातपर नहीं है। इस बातके होनेके बहुत पहलेही मुझको आपके चित्रका हाल मि॰ विकमसे मालूम ही चुका था। आप इस विपर्भे क्या कह सकते हैं। किस मित्रताके मावने आपको मि॰ विकमके साथ अन्याय करनेपर दाधित किया था? आप उस विपयमें समझको कैसे घोस्ता दे सकते हैं?

डारक्षीके मुखपर को प्रकी झलक दिखाई दी, पान्तु उसने शांत भावसे कहा, आपको उस पुरुषयी ब.तं में बहुत िलचस्पी प्रतीत होती है।'

एलिजा-' प्रत्येक मनुष्य, जो उसकी विपत्तियोंको जानता है, उसके मानलेमें दिलचरी लेगा।

डारसीने घृणित भावसे कहा-' उसकी विपत्तियां! हां उसकी विपत्तियाँ बहुत दुःखदायी हैं।'

एलिजा—'और आपही उनके जारण हैं। आपही ने उसको वर्तमान दिग्द्रावस्थाने पहुंचाया है। आपही ने अपने पिताकी इच्छ के विरुद्ध कार्य क के उसके जीवनका नाश कर दिया है। आप ी ने यह सब किया है, और फिरभी आप उसकी बात चलानेपर घृगा प्रगट करते हैं।'

डारसीने कमरेम तेजीसे चलते हुए कहा—'तो आपकी सम्मित मेरे विषयमें यह है। सब वातोंको खुलकर कहनेके लिये में आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे अपराध बहुत मारी हैं, परन्तु (एलिजावेशकी ओर मुख करके) इन बातोंपर आप ध्यान न देती यदि में आपके अहंकारको यह कहकर धक्का न पंहुचाता कि मैंन आपसे अपनी इच्छाक विच्छ प्रेम किया है। यह कहवे घूंट आप निगल जातीं यदि में चालसे काम लेता। अपने सक्चे मार्गोकी छिपात और आपको खुश करनेके लिये यह प्रगट करता कि में आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। सोच समझकर मेंने देख लिया आप इसी योग्य हैं। परन्तु घोल देनेको में बड़ा घृणित समझता हूँ। अपने भावोंसे में लिजत नहीं हूँ। देखाभाविक थे। क्या आप आशा कर सकती थीं कि आपके नीच सम्बन्धियोंहे संबंध करके में प्रसन्ता प्रगट करता। आपकी जीवन अवस्था, जो मुझसे कहीं नीची हैं का ध्यान करके में अपनेकी बधाई देता?

एलिजावेथका क्रोध प्रतिक्षण बढ रहा था, परन्तु उसने शांतिपूर्व उत्तर दिया-मि॰ डारसी! आपकी भूल हैं। प्रेम प्रगट करनेके ढंगने मुशको आपसे क्रोधित नहीं किया। यदि आप मले मनुष्यके समान प्रेम प्रगट करते, तो मुझको आपका प्रस्ताव अस्वीकार करनेमें धोडासा कए होता। डारसी चौंक पडा, परन्तु कुछ न बोला।

एलिजा—' परन्तु आपका किसी प्रकार भी यह प्रस्ताव स्वीकार करन असम्भव था कि मैं आपसे विवाह करनेपर सहमत होती।'

डारसीके मुखपर आश्चर्य प्रगट होने लगा और वह दुःखके भावने उसकी और देखने लगा।

एछिजा-' आरम्मिही से, पहले क्षणसे जन्नसे आपको जाना, आपके स्वभावने मुझको विश्वास दिलाया कि आप अहंकारी, घमण्डी, वाधी और दूसरोंके भावोंपर घृणा करनेवाले हैं। आपके विरुद्ध हृदयमें नींव पड़ गई। और उसके अनन्तर आपकी चेष्टाओंने हृदयमें आपके विरुद्ध स्थिर घृणाका स्थान बनाया। और एक मासहींक अन्दर मैंने यह निर्णय कर लिया था कि संसारमें आप अन्तिम पुरुष होंगे, जिनसे विवाह करनेपर मैं सहमत हुँगी।'

डारसी—'आप पर्याप्त कह चुकीं। आपके भावोंको मैंने भली भाँवि समझ लिया, अपने भावोंपर मुझे लड़जा आती है। व्यर्थ समय नष्ट करने के लिये मुझे क्षमा करें और मेरी इस इच्छाको आप स्वीकार करें कि आप सब रक्ष और सखी रहें। यह कहकर वह कमरेसे बाहर निकल गया, और एलिजाबेथने उसकी घरसे बाहर जाते हुए देखा

ति

À

। वे

गोंसे

हर्द

र्वक

को

रते,

ोंक

रन

वसे

पके

और

ıξ,

|क|

कि

ĭĭiâ

नेके

सदा

एलिजाबेशक हृदयमें विचित्र बेदना थी। वह खडी न रह सकी। निर्वहतासे बैठकर रोने लगी। ज्यों २ वह सोचती थी उसका आक्चर्य बढता
जाता था। मि॰ डारसी मुझसे विवाहकी इच्छा प्रगट करे। प्रेमकी मात्रा
इतनी अधिक हो कि वह सब बाधाओंको, जिन बाधाओंने उसको मजबूर
किया कि वह अपने मित्रको मेरी बहनसे विवाह करनेसे राके, दूर करके मुझसे
प्रेम प्रगट करें। यह विचार करके उमको कुछ खुशी हुई। परन्तु मि.डारसीका
घमंड, जेनकी ओर उमका लज्जाचनक व्यवहार, उसका मि॰ विकमके साथ
अन्याय, जो उसने अस्वीकार नहीं किया, ये ऐसी बातें थी कि जो एलिजादेशके हुदयमें डारसीके लिए करणा उत्पन्न न होने देती थीं।

वह इसी उत्तेजित अवस्थामें थी कि लेडी कैथरीनकी गाडीकी घंटी सुनाई दी। अपने मनके भावोंको शारलोटसे छिपानेके लिए वह अपने कमरेमें जाकर लेट रही।

## पैतीसवां परिच्छेद

एलिजावेथ जब दूमरेदिन सुबह उठी तो उसके विचार वहीं थे, जो रातको सोते हुए थे। अभीतक उसको आश्चर्य था। वह और किसी बातका विचार कर ही न सकती थी। काम करनेको दिल नहीं चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि जलपान करके जरा खुली हवामें भूम आऊं। वह जहाँ रोज धूमने जाती थी उधर चली। परन्तु उसको ध्यान आया कि मि॰ डारसी कभी कभी उधर ही घूमने आते हैं। वह एक गई और पार्कमें प्रवेश न करके वह गलीमें घुसी। पार्कका कटहरा एक ओर था। दो तीनबार उधर भूमकरके उसको इच्छा हुई कि सुहावने प्रभातका हश्य फाटक परसे देखे। पाँच सप्ताह उसको

यहाँ आए हुए थे और इस समय यहाँ की शोभा बदुत बरगई ही। हिराले बहुत फैलगई ही। वह बहना ही चाहती ही कि उसो एक मनुष्यको पाई के किनारे एक झाडीमें देखा। यह सोचकर कि कहीं मि॰ डारसी नहीं वह लौटने लगीं। परन्तु उस मनुष्यते अब इसको देखिलया था और उसने ना पुकारकर आगे बहनकेलिए पग बहाये। वह मुंह मोड चुकी थी, परन्तु अफा नाम सुनकर और मि॰ डारसीकी आवाज पहचानकर वह फाटक की शि लौटी। पुरुप भी दहाँ तक पहुँचगया था और एक पत्रकी निकालकर उसने आभिमानपूर्ण शान्तिने कहा "मैं इस कुञ्जमें घूमरहा था कि तुमसे भेट हो जाय। क्या तुम कुपाकरके इस पत्रको पहने की कृपा करोगी!" एलिजानेश ने पत्र ले लिया। डारसी सिर नवाकर दृष्टिने आंझल हो गया।

किसी सुख की संभावना न करके परन्तु यही उत्सुकतासे एालिजावेथने लिफाफा खोला। अश्चर्यसे उसने देखा कि लिए कोंने दी पत्र लिखनेके काण पूरे भरे हुए ब्रैं और महीन लिखे हुए थे। लिफाफा भी भरा हुआ था। किमें चलते-चलते वह पत्र पढ़ने लगी। सोजिंग्सते ८ बजे प्रातः पत्र लिखा गया था। और निम्न लिखित प्रकारसे था-

" पत्र "

" देवि,

इस पत्रको गकर आप इस भयसे न घवारायें कि इसमें वही भाव और प्रस्ताव दोहराया जायेगा, जो कल राजिको आपको बडा घृणित प्रतीत हुअ था। मेरा प्रयोजन पत्र लिखनेसे आपको कप्टदेना या अपनेको विनीत बनान नहीं है। मैं इनमें उन इच्छाओंको नहीं लिखना चाहता, जो हम दोनोंके सुखकोलिये थीं। और जिनको मैं चिरकालतक नहीं भूल सकता।

में यह पत्र कभी न िखता, यदि मेरा चरित्र मुझको लिखनेकेलिये बाधित न करता। इसिलिये मेरी पत्र लिखने की स्वतंत्रताको क्षमा करके आप इस पत्रको ध्यान पूर्वक पढें। में जानता हूँ कि आपका दिल इसको पढेंन को न चाहेगा। परन्तु में आपकी न्यायबीह पर विश्वास करता हूँ कि आप इसको अवस्य पढेंगी।

Ę

17

1

R

ाने

हो

थ

ज

ř

या

Į,

ना के

गे

4

न

कल रात्रिको आपने मुझ पर दो अपराध भिन्न २ प्रकारके लगाये हैं। पहुला तो यह है कि मैंने मि० विंगले और आपकी बहनके मार्थीपर ध्यान न दंकर उन दोनोंको पृथकू करदिया। दूसरा यह है कि मैंने मनुष्यता और धर्म को छोडवर मि॰विकमके सुख और उनके आसामि आनन्दको नष्ट करदिया । जान बूझकर अपने बचपनके संधीको फेंकदेना, अपने पिताके प्रियको धक्का देना, उस युवकको जिसका हमारे आतिरिक्त कोई संरक्षक नहीं हानि पहुँचाना, यह अपराध दो मनुष्योंको पृथक् करनेसे [ जिनका अनुर ग देवल कुछ सप्ताह में उत्पन्न हुआ हो ] कहीं घोर है। उस अपराधके विषयम में सब बातें आपको लिख्गा जिससे कि 'फर कभी आप मुझपर यह अपराध न लगाएं। अपनेका निर्दोपी प्रमाणित करनेमें यदि मैं कुछ ऐसे भाव प्रगट करूं, जी आपको बुरे लगें तो मुझको क्षमा करें। अधिक बात न लिखकर पहले अप-राधके विषयमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर्डफोर्ड-शायरमें थोडे ही दिन रहनेके अनन्तर मुझकां और अन्य लोगोको यह प्रतीत हुआ।के विंगले उसप्राम की और युवतियोंसे तुम्हारी बहनको अच्छा समझता है। नीदर-फील्डके नाच के पहले मेरा विचार ऐसा न था कि उनमें परस्पर युछ प्रेम हो गया है। उस नाचमें जिसमें मुझको तुम्हारे संग नाचनेका सामाग्य प्राण्त हुआ था। मुझको अकस्मात् सर विलियमक मुहसे यह बात सुनाई पडी कि ग्राममें ऐसा विचार है कि बिंगलेका विवाह जेनसे होगा। केवल समय नियत नहीं हुआ है। उस क्षणसे मैंने अपने मित्रके भावींपर ध्यान देना आरम्भ किया। मुझको प्रतीतहुआ कि बिंगले जेनको प्रेम करता है। तुम्हारी बहनके भावों पर भी मैंने ध्यान दिया। सदाके समान उसकी आदत और चाल मन मोहनेवाली थी, परन्तु उसमें प्रेमका लक्षण न था। मुझको इस अध्यायनसे विश्वास हो गया कि यद्यपि जेनको विगलेके अनुरागमें आनन्द प्राप्त होता है परन्तु उसको विंगले केलिए कोई प्रेमके भाव नहीं हैं। यदि तुम्हारा विचार ठीक है तो भेरी ही भूल है। संभावना यही है कि तुम अपनी बहनेक स्वभावको मुझते अधिक जानती हो। यदि ऐसा है और मैंने अपनी भूलसे उसको कष्ट पहुंचाया है, तो तुम्हान कोधित होना अनुचित नहीं है। परन्तु मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

तुम्हारी बहनकी चाल और र्टम ऐसे थे कि प्रत्येक मनुष्यको यही परिणाम निकालना पडता कि वह हं मनुष्य अवस्य है परन्तु किसीके लिए उसके हृद्य में प्रेम उत्पन्न होना किन है। मैं चाहता भी यही था। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं इस परिणाम पर इसीलिए पहुंचा कि मैं ऐमा ही चाहता था। यह मेरा निष्पक्ष विश्वास था और इन्छा भी यही थी। इस विवाहमें मुझे केवल यही आपत्तियाँ नहीं थीं जो कछ रात्रिमें मैंने स्वीकार कीं। अच्छे संबंधका प्रभाव मेरे मित्रकंखिये उतना आवश्यक नहीं, जितना मेरेलिए। परन्तु घृणाके और भी कारण हैं, जो अवतक वर्तमान हैं और तुम दोनोंमें वे समान हैं। परन्तु मैंने उनको भूजनेका प्रयत्न किया क्योंकि मैं तुमसे अत्यत्त प्रेम करता हूँ। उन कारणोंको मैं यहाँ संक्षेपमें लिखना चाहता हूँ। तुम्हारी माताके नातेदार यद्यपि आपत्ति करने योग्य हैं, परन्तु ऐसी आपत्तियाँ नहीं हैं कि जिन पर बहुत ध्यान दिया जाय।

परन्तु तुम्हारी माँकी बेहू रिगयाँ, तुम्हारी तीनों छोटी बहनोंकी बत्तमीजियाँ और कभी-कभी तुम्हारे पिताबी नासमझी बहुत बड़ी आपत्तियाँ हैं।
तुमको दुःख पहुंचानेमें मुझे कए होता है। परन्तु में क्या करूं ? कमसे कम
तुमको यह साँत्वना तो होनी चाहिये कि ऐसे नातेदारोंमें पलकर उनके दीर्घोका
भागी न होना-यह तुम्हारे और तुम्हारी बड़ी बहनके लिए प्रशंसनीय है।
मुझको यह विश्वास उस सन्ध्याके व्यवहारसे और भी हट होगया और मुझको
इच्छा हुई कि इस विवाहसे अपने मित्रको रोकूं। दूसरे दिन मेरा मित्र लंदनके
लिए खाना हुआ। उसका शीन्न लौटनेका विचार था। अब जो कुछ मैने
किया वह यह था। मुझको मालूम हुआ कि उसकी बहनेंका विचार भी मेरेही
प्रकार है और उनकी भी इच्छा यही है कि जितने शीन्न हो सके बिंगलेको
जेनसे छुड़ाना चाहिए। इसलिए हम भी लंदनको रवाना हुए। वहाँ पहुंचकर
मैंने अपने मित्रको इस विवाहकी बुराइयाँ बताई। सम्भव था कि मेरी
बातोंका विचार न करके वह तुम्हारी बहन उसकी ओरसे सर्वधा उदासीन है,
तो उसने बिचार छोड़ दिया। बिंगले मेरी सम्मतिको अपनी सम्मतिसे आधिक

समझता है। इसालिये उसको ऐसा विश्वास दिला देनेका काठिन नहीं था। ऐसा विश्वास हिलाकर हर्डफोर्डशायरमें लौटकर आनेते रोक देना एक क्षणका काम था। ऐसा करनेके लिए में अपनेको दोषी नहीं ठहराता। एक बात मैंने ऐसी अवश्य की है, जो मेरे चरित्रक तिरुद्ध है, और जिसको मेरा हृद्य बुरा कहता है। वह बात यह है कि मैंने विगलेसे तुम्हारी बहनका लंदनमें होना लिपाया है। मुझको यह बात मालूम थी परन्तु बिंगले नहीं जानता। सम्भव था मिलकर कोई बुराईन होती। परन्तु मेरा विचार है कि बिंगलेके हृदयमें अब भी कुछ प्रेमकी अिम है। जिससे कुछ भय होना संभव है। यह बात लियाना में नीचेंका काम समझता हूँ। परन्तु जो होना था हो गया। और जो कुछ मेंने किया, अच्छेहीके लिए किया। इस विपयपर अब मुझे कुछ नहीं कहना है। यदि मैंने तुम्हारी बहनको दुःल पहुँचाया है तो अनजानमें और यदि, मैंने जो कुछ ऐसा करनेके लिए कारण तुम्हारे सामने बंर्णन किए हैं. तुमको पर्यात विदित्त न हो—तो मै केवल यह कहना चाहता हूँ कि अभीतक मैं उनको पर्यात समझता हूँ।

दूसरा अपराध भारी है। उसकेलिए में मि॰ विकमका अपने कुरुम्बेक साथ सब सम्दन्ध लिखना उचित समझता हूँ। में नहीं जानता कि उसने मुझ पर क्या अपराध लगाया है। परन्तु इतना वह सकता हूँ कि जो कुछ में लिखता हूँ उसकी सत्यता विश्वसनीय गवाहों द्वारा प्रमाणित कर सकता हूँ। मि॰ विकम एक भले मनुष्यका पुत्र है। इसका पिता हमारी सम्पत्तिका प्रबन्धकर्ता चिरकालतक रहा है। उसके पिताकी इमानदारीने मेरे पिताका अनुराग उसकी ओर आकर्पित किया और मि विकमसो उसने रक्लमें कैंग्ब्रिजतक पढवाया। उसकी शिष्ट बनाया। मेरा पिता मि. विकमसे बहुत प्यार करता था और उसका विचार था कि उसकी शिरजोमें स्थान दिया जाय परन्तु मैं बहुत वर्षोसे इसको बुरा समझता था। उसकी दुश्चरित्रता सिद्धांतहीनता, मुझसे न छिप सकी। क्योंकि मैं उसीकी अवस्थाका था और उसको अरक्षित समयपर भी देख सकता था, जो मेरे पिता नहीं कर सकते थे। सम्भव है कि यह सुनकर तुमको कष्ट हो। मैं नहीं जानता। कि मि. विकमकी ओर दुम्होरे भाव कैसे हैं परन्तु उसका सच्चा

1

धें ने

#### ३५ वां परिच्छेद

140

चरित्र में तुम्हारे सामने खोलना उचित समझता हूँ। पाँच वर्ष हुए मेरे पूज्य पिताका देहान्त हुआ। अन्त समयतक उनका अनुराग मि॰ विकमसे स्थिर रहा। अपनी वसीयतमें मेरे पिताने यह इच्छा प्रगट की थी कि जैसे हो सके में उसकी सहायता करूं। और यदि वह गिरजेमें नौकरी करना स्वीकार को तो उसको एक अच्छी नौकरी दूं। और एक हजार पोंड उसको नकर दूं। मि॰ विकमका पिता भी थोडेही दिनमें चल बसा और छः मासके अन्दरही मि॰ विकमने मुझको एक पत्र छिला कि वह गिरजेमें नौकरी करना नहीं चाहते। इसलिये उसने यह आशा प्रगट की कि मैं उसको कुछ और आधिक नकद दूं। उसने लिखा कि मैं वकालत पढना चाहता हूँ। और एक हजार पौंड उसके लिए पर्यात नहीं है। मैं समझता था कि वह झूउ बोल रहा है परन्तु मैंने उसके प्रस्तावको स्वीकार किया। मेरा विचार था कि नि०विकमको पादरी न होना चाहिये। इरालिये यह निर्णय हुआ कि वह अपना दावा गिरजेमें छोड दे और उसके बदलेमें मैं उसकी तीन हजार पौंड नकद दूं। मैंने अब समझा कि मेरा उसका संबन्ध टूट गरा। उसकी मैं बुरा समझता था इसलिए पैम्बरलेमें युलाना और शहरमें उससे मिलना मुझको अनुचित प्रतीत हुआ। शहरहीमें वह रहता रहा। परन्तु कानृन पढनेका तो केवल बहाना था। वहाँ वह अपना धर वेश्यामनमें लुटाता रहा। तीन वर्ष तक उसका मुझको कुछ समाचार न विछा। परन्तु एक पाइरीके मरनेपर उसने भेरे पास उस जगहको पानेके लिए एक प्रार्थनापत्र भेजा। उसने लिखा कि मेरी अपस्था खराव है, वकल्यतका अध्ययन हानिकारक प्रमाणित हुआ और अब मैंने गिरनेकी नौकरी करनेका निरचय कर ठिया है। उत्तने यह विस्वास प्रगट किया कि उसको में वह नौकरी दे दूंगा क्योंकि मुझको और किसी मनुष्यकी सहायता नहीं करनी भी और मेरे पूज्य पिताकी भी इच्छा ऐसीही थी। तुम मुझको दोषी न ठहराओपी जब में यह लिखू कि मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उसके क्रोधकी मात्रा उसकी विपित्तके साथ बढती गई और इधर उधर उसने मुझे गालियाँ देनी आरम्भ की। इसके अनन्तर मु<sup>झे</sup> विदित नहीं कि वह कैंउ रहता रहा। विज्ञी गरमीमें फिर उसने मुझे कह दिया। अब मैं एक ऐसी बात लिखता हूँ जिसको मैं भूल जाना चाहता हूँ। और आशा करता हूँ कि तुम इसे गुप्त रखोगी। मेरे पिताने मेरी वहनके (जो मुझसे दशवर्ष छोटी है) दो अभिभावक नियत किये थे। एक मैं और दूसरे कर्नल फिट्स विलियम।

एक वर्ष हुआ उसकी स्कूलसे निकालकर, हमने लंदनमें एक वरमें रखा। बहाँसे वह अपनी मास्टरनीके संग रासगेट गई । मि.विकम भी वहाँ पहुँचे । उस मास्टरनीसे मि. विकमका पहलेहीसे पारिचय था। हमको यह बात विदित नहीं थी। उस मास्टरनीकी सहायतासे विकमने मेरी बहनसे मिलना आरम्भ किया और उससे इतना प्रेम प्रगट किया कि वह उसके संग भागनेपर तत्पर हो गई। उस समय मेरी बहनकी अवस्था केवल १५ वर्षकी थी। अकस्मात् भागनेके दो दिन पहले में वहाँ जा पहुंचा। मेरी बहन जो मुझको पितातुल्य समझती है, मुझे दुः खित करनेके विचारको सहन न कर सकी। उसने सब बात मुझको बता दी। तुम समझ सकती हो कि मैंने फिर क्या किया। बातके, खोलनेमें बहनकी बदनामी थी इसलिए मैंने मि॰ विक्रमको चिट्ठी लिखी और वह तुरन्तही वहाँसे चले गये। मास्टरनी निकाली गई। मि॰ विकमका मुख्य अभिप्राय मेरी बहनकी संपत्ति छूटना था जिसकी संख्या तीस हजार पौंड है। परन्तु इसके आतिरिक्त मुझसे बदला भी वहू लेना चाहता था। वह बदला वास्तवमें मुझको कहीं का न रखता। देवि ! यह सचा हाल मैंने लिख दिया। यदि तुम इसको झूठ नहीं समझतीं, तो मुझको अय भि॰ विकमके साथ निर्दयता करनेका अपराध न लगाना। मैं नहीं जानता कि उसने क्या कहकर तुमको घोखा दिया है। परन्तु उसकी सफलतापर मुझे आश्चर्य नहीं होता क्योंकि तुम इन बातोंको नहीं जानती थीं। तुमको आश्चर्य होगा कि कल रात्रिको मैंने यह सब बात क्यों नहीं कही। परन्तु उस समय मैं अपने होशमें नहीं था, और यह नहीं जानता था कि कितना कहना चाहिए हमें और कितना नहीं। इन बातोंको सच प्रमणित करनेक। गवाह कर्नल फिट्स विलियम है जो मेरी बहनका संयुक्त अभिभावक होनेके कारण सब कुछ जानता है। यदि तुस क्षमाके कारण मेरी बातोंको न मानों तो तुम कर्नळसे

g

सब पूछ सकती हो, और यह अवसर तुमको देनेके लिये में यह पत्र किसी प्रकार तुम्होर हाथमें प्रात:कालही पहुँचा दूंगा। वस यही लिखेना है कि ईस्का तुमको सुखी रखे।

'भिद्स विलियम डारसी।'

# छत्तीसवां परिच्छेद

यद्यपि डारसीका पत्र पानेपर एलिजावेथको यह आशा न थी कि विश-हका प्रस्ताव फिर दोहराया गया होगा. परन्तु तब भी उसमें क्या होगा, यह वह नहीं समझ सकती थी। यंडी उत्सुकतासे उसने वह पत्र समाप्त किया और उस समयके भावोंका वर्णन करना असंभव है। वह यह समझती थी कि डारसीके पास इन अपराधोंका कोई उत्तर नहीं है, और यदि कोई हैं तो वह छज्जासे उनको प्रगट नहीं कर सकता। उसके विरुद्ध अपने मनोभाव करके उसने पत्र आरम्भ किया। उसने इतनी उत्सुकतासे पत्रको पटा कि समझनेंकी शिक्त जाती रही। आगेके वाक्यको जाननेकी उत्सुकताने पिछले वाक्यके अर्थ भुला दिये। डारसीका यह विचार कि जेन बिंगलेकी ओरसे उदासीन थी झुठा था और उस बिवाहमें जो आपत्तियाँ डारसीने वर्णन की थीं, उन्होंने उसे क्रीधित कर दिया। डारसीने अपने कार्यके लिए कोई शोक नहीं किया। उसके लिखनेके ढंगमें पश्चात्तापका भाव नहीं था। वह पत्र अहंकारसे पूर्ण था।

परन्तु जब इस विपयके अनंतर मि॰ विकमकी बातें आई, तो उसकी दिमाग कुछ काम करने लगा था। और यदि वे बातें सच थीं तो विकमकी ओर उसके भावोंमें वडा परिवर्तन होना चाहिये। और विकमका इतिहास विकमके स्वयं वार्णित किये हुए इतिहाससे इतना मिलता जुलता था कि उसकी कष्ट होने लगा। आश्चर्य और भयके भाव उत्पन्न हुए। उसकी इच्छी हुई कि यह बिलकुल झूठ निकले। वह बार २ चिल्हाने लगी, यह झूठ है

ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब वह पूरा पत्र पढ चुकी। अन्तिम एक या दो पृष्ठ तो उसकी समझमेंही न आये। उसने पत्रको पृथक् धर कर कहा कि मैं उसको फिर न देखुंगी।

इस उत्तेजित अवस्थामें उसके मनकी दशा चंचल हो रही थी। और वह घूमती २ आगे चली गई। आधे मिनटमें पत्र फिर खुल गया, और उसने विकमकी कहानी फर पढनी आरंभ की और प्रत्येक वाक्यके अर्थ समझनेका फिर प्रयत्न किया। पैम्बरले कुटुम्बसे जो इसका सम्बन्ध था, पहले विकमके बयान करनेकेही अनुसार लिखा था। मि॰ डारसीके पिताकी दयाका हाल भी वैसाही था। परन्तु वसीयतके विषयमें बहुत अन्तर था। विकमने जो कुछ इस वसीयतके विषयमें कहा था उसको अच्छी प्रकार याद था। इन दोनोंभेंसे एक बड़ा झुठा है। और उसने डारसीहीको झुठा ठहराया परन्तुं जब उसने कई बार पत्रको ध्यानसे पढ़ा, तो तीन हजार पौंड नकद पाकर गिरजेकी नौकरीपर आधिकार छोड देना, वह यह पढते २ रुक गई। पत्रको रख दिया और निपक्ष भावते प्रत्येक भावको तोलने लगी। परन्तु कोई सफलता न हुई। दीनों ओरसे केवल दोनोंके वयान थे। फिर उसने पहना अरंभ किया। प्रत्येक पंक्तिसे यह स्पष्ट होने लगा कि पहले जो मैं मि॰ डारसीके इस व्यवहारको बहुत बुरा समझती थी, वह दूसरी हाष्टिसे देखनेसे विलकुल उसको निर्दांषी प्रमाणित करता है"। बहुत रुपया उडानेकी वात जो मि॰ विकमके विषयमें डारसीने लिखी थी उसको वुरी लगी। परन्तु उसके विरुद्ध उसके पास कोई प्रमाण न था। मि॰ विकमको वह पहलेसे नहीं जानती थी और उसने अपना जीवन यहाँपर कैसे गुजारा है इसके विषयमें हैंईफोर्ड शायरमें कोई कुछ नहीं जानतन था। विकमके चरित्रके विषयमें उसकी कुछ जाननेकी इच्छाही कभी नहीं हुई। उसकी आकृति, ढंग और आवाजनेही उसकी सद्गुणसे भरा हुआ प्रमाणित कर दिया था। उसने प्रयत्न किया कि विकमकी उदारताकी कोई अच्छी बात स्मरण आए कि जिससे भि० डार्सीकी बात झुठी प्रमाणित हो, परन्तु कोई भी बात स्मरण नहीं आई। उसके सामने विकमका सुन्दर चित्र आया। उसका मन मोहनेवाला ढंग और आकृति स्मरण आई, परन्तु उसके

या

E

वे

की

र्ध

10

सं

क्र

का

和

1स

fa

酊

गुणकी रेखाकी झलक कहीं भी न दिखाई दी। केवल उसके ढंग और आकृतिहींकी प्रशंसा उसने इधर उधर सुनी थी। थोडी देर टहरकर फिर उसने
पत्र पढ़ना आरंभ किया। मिस डारसीपर जो विकमने डारे डालनेका प्रयत्त
किया और जिसका वर्णन डारसीने लिखा था उसका समर्थन कर्नल फिट्स
विलियमकी गत प्रातःकालकी बातचीतसे मिलता था। पत्रोंमें यह भी लिखा
था कि कर्नलसे इस बातकी सच्चाई प्रमाणित हो सकती है। कर्नलके चरित्रके
विरुद्ध वह कुल नहीं कह सकती थी। इसालिए उसको एक बार विचार हुआ
कि वह कर्नलसे पूछे, परन्तु फिर वह रुक गई कि यह बडी भद्दी बात होगी
और फिर उसने सोचा कि मि॰ डारसी कभी भी ऐसा प्रस्ताव न करते गरे
उनको यह पूर्ण आशा न होती कि उनके कथनका समर्थन कर्नल करेगा।

अब उसको वे बातें याद आने लगीं जो विकमसे उससे पहले दिन हुई थी। अब उसकी समझमें आया कि विकमका वे बातें एक अनजान स्त्रीन कहना बहुतही अनुचित था। उसको आश्चर्य हुआ कि पहले मुझको यह बात क्यों नहीं समझमें आई। अब उसको ध्यान आया कि उसको इस प्रकासे नहीं कहना चाहिए था। और उसको यह भो स्मरण हुआ कि भि. विकम कहता कुछ था और करता कुछ था। उसको स्मरण हुआ कि बह कहता था कि मैं भि. डारसीके सामनेसे नहीं डरता। भि. डारसी ग्राम छोडकर चलें जांगे, परन्तु भें न जाऊंगा। परन्तु फिर भी दूसरेही सप्ताहमें नीदरफील्डके नाचमें वह सम्मिलित नहीं हुआ। उसको अब यह भी याद आया कि जब तक भि डारसी ग्राममें थे तो भि. डारसीकी क्र्रताकी कहानी केवल मुझसेही कहीं गई थी। परन्तु उनके चलें जानेके अनन्तर स्थान स्थानपर विकमने यह बात फैलानी आरंभ की और भि डारसीके चरित्रको लोगोंकी दृष्टिमें गिरानेका प्रयत्न किया। यद्यपि मुझको यह विश्वास दिलांया था कि पिताके खयालें में प्रत्रकी पोल कभी न खोलंगा।

अब सब बातें दूसरेही प्रकाशमें दिखने लगी। मिस किंगसे जो वह प्रेम प्रगट करता है, वह केवल रुपयेके लोभसे, और मुझसे जो प्रेम उसने प्रगट किया था, वह केवल दिल बहलानेके लिये था। उसने मेरे संग बुरा व्यवहार किया तो उसको मेरे धनके विषयमें धोखा हुआ और या मैंने जो उससे अनुराग प्रकट किया था उसको बढानेके लिये वह मुछसे प्रेम प्रगट करता रहा। धीरे २ मि॰ विकमका पक्ष कम होता गया। उसको याद आया कि मि॰ बिंगलेने जेनके पूछनेपर कहा था कि डारसी बिलकुल निदों ही। मि॰ डारसीके ढंगसे, बातचीतसे अहंकार टपकता है। परन्तु इतने दिनके परिचयमें मैंने उसको अन्यायी या सिद्धान्तों के विरुद्ध काम करनेवाला कभी नहीं पाया। अधर्म या दुराचारकी कोई बात नहीं देखी। उसके सम्बन्धी उसकी प्रशंसाही करते है। विकम तकने कहा कि वह बहनसे बहुत प्रेम करता है। और डारसी भी बहनकी बात करते हुए कैसा प्रेमसे गढ्गढ् हो जाता है। इन सब बातों-पर ध्यान करके उसने निर्णय किया कि यदि डारसीके कर्म ऐसे होते जैसे विकमने कहे थे तो संसारसे कभी यह बात छुपी न रहती और मि॰ बिंगलेके समान सज्जनसे उसकी कभी मित्रता न होती।

1

से

ात

(से

H

ये,

में

OF

ηģ

DII

का

उसे

प्रेम

गर

हार

उसको अब अपनेहींसे लज्जा आने लगी। मि॰ डारसी और मि॰ विकासका ध्यान आंतंही उसको यह विचार होता था कि मैं अन्धी थी, पक्ष-पातिनी थी और हठी थी। कैसा बुरा मैंने काम किया। अपनी समझपर मुझको घमंड था। मैंने अपनी उदारहृद्या बहनका कहना नहीं सुना, और व्यर्थही एक मनुष्यको दोषी टहराया। यदि मुझे प्रेम होता तो मैं इससे अधिक अन्धी नहीं हो सकती थी, परन्तु घमण्डने मेरा नाश किया। आरंमहींसे एकको अच्छा समझ लिया दूसरेको बुरा। समझसे कभी काम न लिया। आज तक मैंने अपनेको विलक्षल न जाना।

अपनेसे जेनपर, जेनसे विंगलेपर उसका ध्यान गया। इस सम्बन्धमें मि. डारसीका उत्तर सन्तोपदायक नहीं है। फिर उसने पत्र पटा। इस बार उसके माव दूसरेही थे। एक बार डारसीको सच्चा मानकर दूसरी वातमें उसको कैसे झूटा मानूं। डारसीने लिखा है कि मैं नहीं समझता था कि जेन विंगलेसे प्रेम करती है, उसको अब यह भी याद आया कि शारलोटकी भी यही सम्मति थी। डारसीने जो जेनका वर्णन किया थी, वह न्यायपूर्ण था। जेनका गांवोंमें प्रेम अवश्य था, परन्तु प्रेमका व्यनहार न था।

जब वह पत्रके उस भागपर पहुँची जहाँपर उसके कुटुम्बका वर्णन था, उसको बड़ी लज्जा आई। बात सच थी और नीदरफील्डके नाचका जो हाल लिखा था उसके विषयमें एलिजाबेथकी भी वही सम्मति थी जो डारसीने लिखी थी।

जेनकी और उसकी जो प्रशंसा लिखी थी, उससे कुछ उसको सन्तेष हुआ। परन्तु सांत्वना न हुई क्योंकि और सब कुदुम्बका उसने घृणित चित्र खींचा था। उसको जब यह विचार आया कि जेनकी असफलताका कारण हमारे सबके समीपके नातेदारोंही की वेसमझी है और मेरे और जेनके आगमी सुखमें सर्वदा हमारे नातेदारोंका अनुचित व्यवहारही धका पहुँचाता रहेगा। तब उसकी लज्जाकी सीमा न रही।

दो घंटे तक गलीमें भटकते भटकते उसको ध्यान आया कि में बहुत दूर आगई हूँ, और थक गई हूँ। वह घर लौटी और अपने सब भावोंको दबाकर उसने यह प्रयत्न किया कि मैं अपनी आकृति हंसमुख बनालूं, और इन बातोंको भूलकर पातचीत करनेक योग्य हो जाऊं।

प्रवेश करतेही उसको माळ्म हुआ कि भि॰ डारशी उस कुटुम्बसे विदा होनेकेलिये कुछ भिनटोंकेही लिए आये थे और कर्नल घंटाभर उसकी प्रतीक्षा करके हारकर चल गया। एलिजावेधने उससे न भिल पानेका शोक प्रगट किया। परन्तु वास्तवमें वह सुखीही हुई क्योंकि अब कर्नल फिट्स विलियम उसके लिये कोई पदार्थ नहीं था। इस समय तो वह पत्रहीके ध्यानमें मग्न थी।

## सँतीसवां परिच्छेद

दोनों पुरुष दूसरे प्रातःकाल रोजिंग्ससे बिदा हो गये। मि॰कालिंग्ने अपने द्वारपर खडे होकर उनको झुककर सलाम किया और फिर घर आकर यह समाचार सुनाया कि दोनोंका स्वास्थ्य अच्छा है, और दोनोंही हंसते खेळते गये हैं। फिर वह लेडी कैथरीन और उसकी पुत्रीको सांत्वना देनेके लिंगे गया। वहाँसे लौटकर समाचार सुनाया कि लेडी कैथरीन अकेले मनसे उकता रही है, और हम मबको आज भोजनपर बुलाया है। एलिजाबेथको लेडी कैथरीनके

पास पहुँचकर यह विचार आया कि यदि में चाहती तो इस समय मेरा परिचय मि॰ डारसीकी भावी पत्नी कहकर किया जाता। उसको सोचकर हंसी आई कि लेडी कैथरीन कितनी क्रोधित होती और क्या कहतीं।

लेडी कैथरीनेने पहले रोजिंग्ससे लोगोंके चले जानेकी बात चलाई, उसने कहा कि मुझको बडा दुःख है। मित्रोंका प्रभाव मुझसे अधिक कोई अनुभव नहीं करता। इन युवकोंसे मुझको बहुत प्रेम है और वे भी मुझसे प्रेम करते हैं। वे दोनों भी बड़े दुःखी थे। प्यारे कर्नलने तो अपनेको सम्हाल लिया, परन्तु डारसी अत्यन्त दुःखी था। गतवर्षसे अधिक उदास था। रोजिंग्ससे उसका प्रेम बढता जाता है। मि० कालिंसने इस समय प्रशंसामें कुछ कहा और मां और वेटी दोनों मुस्कराई।

खानेके अनन्तर लेडी कैथरीनने यह कहा कि मिस बेनट कुछ उदास माळूम होती है कदाचित् घर जाना नहीं चाहती। ऐसी दशामें अपनी मांको लिख दो कि कुछ दिन यहाँ और ठहरना चाहती हूँ, मिसिज कालिंस तुमको भले प्रकार रखेगी।

एलिजा--- में आपकी कृपाकी बहुत अनुगृहीत हूँ परन्नु मुझको सनी-चरतक घरमें पहुंच जाना चाहिये।

कैथरीन—' तुम तो यहाँ छः सताहही ठहरीं, मैं समझती थी कि दो मास ठहरोगी। मिसिज कालिंससे मैंने तुम्हारे आनेसे पहलेही यह कहा था। न माल्यम तुम्हें जानेकी इतनी जल्दी क्या है। तुम्हारी मां तुम्हारे बिना पंद्रह दिन और रह सकती है!

एलिजा—'परन्तु मेरे पिताजी नहीं रह सकते। उन्होंने मुझे शीव लौटनेकी लिखा है।'

तं

कैथरीन—' तुम्हार पिताजी नहीं रह सकते। पिताको पुत्रियोंसे बहुत प्रयोजन नहीं होता। और यदि तुम एक मास यहाँ ठहरों तो मैं तुममेंसे एक-को लंदनतक पहुँचा दूंगी। और यदि ऋतु ठंडी हुई तो दोनों मेरे संग चल सकती हो क्योंकि तुममेंसे कोई भी मोटी नहीं।' एलिजा—'आपकी असीम कृपा हमपर है, परन्तु शोक है कि हम ठहर नहीं सकते।'

लेडी कैथरीन उदासिन होकर वोली—मिसिज कालिंस एक आदमी इनके संग कर देना। मैं अपने मनकी बात कह देती हूँ। दो युवितयोंका अकेले यात्रा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी न किसीको इनके संग कर दो। युवितयोंकी रक्षा भले प्रकार करनी चाहिये। जब मेरी भानजी मिस डार्सी गत गरमीमें रेम्सगेट गई थी तो मैंने दे। नौकरोंको उसके संग भिजवाया था। मुझको इन बातोंका बहुत ध्यान रहता है। जानको इनके संग भेज देना। अच्छा हुआ कि मुझको याद पड गया। इन दोनोंका अकेले जाना तुम्हारे लिये बडे अपमानका कारण होता।

एलेज-'मेरे मामू हमारे संग जानेके लिये एक नौकर भेजेंगे।'

कैथरीन - 'तुम्हारा मामू ? क्या उसके पास नौकर है? मुझको यह जान-कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम्हारा! एक नातेदार ऐसा है, जो इन बातोंका खयाल रखता है। घोड़े कहाँ बदलोंगी। ब्रौम्लेमें। यदि वहाँ तुम मेरा नामले दोगी तो वहाँ तुम्हारा सत्कार अच्छी प्रकार होगा। लेडी कैथरीनने और भी बहुतसे प्रश्न यात्रा संबंधमें कर डाले कुछ प्रश्नोंका उत्तर तो स्वयंही दे देती थी और कुछ एलिजावेथको देने पड़ते थे।'

मि॰ डारसीका पत्र एलिजाबेथको कण्डस्थ हो गया था। एकर वाक्यका अध्ययन कर चुकी थी और डारसीकी ओर उसके भाव भिन्न र समयमें भिन्न र प्रकारके होते थे। जब उसको उसके प्रस्तावकी याद आती थी, ते कोधसे भर जाती थी जब यह ध्यान आता था कि मैंने बिना समझे बूंबे उसको बुरा भला कहा तो उसको अपने ऊपर कोध आता था। डारसीकी निराशाने उसको दयाका पात्र बना दिया। एलिजाबेथके हृदयमें डारसीके प्रेमके लिए कृतज्ञता थी। उसके स्वभावके लिए आदर था, परन्तु वह उसके चाहती न थी। एक क्षणके लिये भी उसको यह शोक न होता था कि मैंने क्यों उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। न उसको डारसीसे फिर मिलनेकी इच्छा थी। डारसीके संग अपने गत व्यवहारके लिये उसको लजा थी और

अपने परिवारके दोपोंपर दृष्टि डालनेसे उसको अपने ऊपर दार्म आती थी। इन बातोंका कुछ इलाज न था। उसके पिताने छोटी युवितयोंकी मूर्वताओंपर हंसनेके आतिरिक्त आजतक कुछ न किया और उसकी माता जिसके ढंग स्वयं ठीक थे इस वुराईको समझतीही न थी। जैनके साथ सम्मिलित होकर एलिजाबेथने कई बार कैथरीन और लीडियाको सुधारनेका प्रयत्न किया। परन्तु माताके सामने उन्नितकी कोई आशा न थी। कैथरीन निर्वल चिडचिडी और लीडियाके कहनेमें थी और इनकी शिक्षाकी बात कभी न सुनती थी। लीडिय जिद्दन, लापरवाह थी और इनकी बातोंको हंसीमें टाल देती थी। दोनों आशिक्षत, आलसन और प्रमण्डिन थीं। जब तक मेरिटनमें एक अफसर भी रहता तो वे उसके संग हंसी मजाक करती थीं, और वहाँ सदा जाया करती थीं।

1

1

ले

î

FI

में

ते।

की

ों के

को

नि

की

जेनकी चिन्ताने उसको और घेर रक्खा। मि० डारसीके पत्रसे बिंगलेके विषयमें उसकी सम्मति और अच्छी होगई थी। उसका चरित्र निदींप प्रतीत होने लगा था। जेनका दुर्भाग्य था कि बिंगले उसके हाथसे जाता रहा। यह विचार कितना दुःखदाई है कि जेनका सारा सुख उसीके परिवारकी मूर्खता और देहूदगियोंके कारण नष्ट हो गया।

जब उसकी विकमका चरित्र याद पडता था तो एलिजाबेथ जो सदा हंसमुख रहनेवाली थी, उदास हो जाती थी, और अब उसके मुंहपर हंसीकी रेखा कभी नहीं दिखाई देती थी।

रोजिंग्समें पहलेकेही प्रकार आना जाना रहा। अन्तिम संध्या वहीं विताई और लेडी कैथरीनने यात्राके विषयमें बहुतसी वार्ते फिर पूंळीं। अस-बाब बाँधनेका ढंग बताया। गाऊन किस किस प्रकारसे रखनी चाहिये यह बताया। यहाँ तक कि मेरियाने लौटकर अपना ट्रंक फिर संभाला।

बिदा होते हुए लेडी कैथरीनने बडी कृपा करके कहा— कि ईश्वर करे यात्रा सकुराल समाप्त हो और पारसाल फिर तुम यहाँ आना। मिस डी.बारोने इतनी कृपा की कि दोनोंसे हाथ मिलानेको अपना हाथ बढाया।

# अडतीसवां परिच्छेद

शानिश्चरको प्रातःकाल औरोंके आनेके पहले मि॰ कालिंस और एलि-जाबेथ कुछ क्षणके लिये मिले। मि॰ कालिंसने सोभ्यताके अनुसार यह कहना उचित समझा, मिस एलिजावेथ! में नहीं जानता कि मिसिज कालिंसने उचित समझा, मिस एलिजावेथ! में नहीं जानता कि मिसिज कालिंसने आपको यहाँ आनेके लिये धन्यवाद दिया या नहीं। परन्तु मुझको विश्वास है का इस घरको छोडनेसे पहले वह ऐसा अवश्य करेगी। में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी संगतिसे हम लोगोंको बहुत सुख प्राप्त हुआ। हमारी साधारण कुटियामें कोई वस्तु ऐसी नहीं जो सुखकर हो। हमारे रहनेका सादा ढंग, हमारे छोटे कमरे, गृहस्थीका थोडा सामान, संसारसे कम परिचय, आपकीजेसी युवतीको बहुतही दु:खदायी प्रतीत हुए होंगे। परन्तु मुझको आशा है कि आप हमारी कृतज्ञताको स्वीकार करेंगी, और यह विश्वास करेंगीकि

प्लिजावेथने धन्यवाद किया और कहा कि मैंने छः सप्ताह अच्छे प्रकार विताये। शारलेटिकी संगति और आपकी कृपाके लिये मैं कृतज्ञ हूँ। मि.कालिंस अत्यन्त प्रसन्न होकर फिर बोले, मुझको यह सुनकर वडी प्रसन्नता होती है कि आपका समय कष्टसे नहीं बीता। हमने यथाशक्ति सब कुछ किया और आपको बहुत बढिया लोगोंसे मिलाया। रोजिंग्ससे सम्बन्ध होनेके कारण हमारी विनम्र कुटियाके हश्यमें परिवर्तन हो जाता है, और में कह सकता हूँ कि आपकी हंसफोर्डिकी यात्रा आपको खली न होगी। लेडी कैथरीनके परिवारसे जो हमार संबंध है वह बहुत कम लोगोंके भाग्यमें होगा। आपने देखा होगा कि हमारी उस परिवारसे क्या संबंध है। कितनी बार हम वहाँ जाते हैं और सच तो यह है कि यद्यपि मेरी नौकरी छोटी है परन्तु रोजिंग्सवालींसे परिचय होनेके कारण मैं करणाका पात्र नहीं हो सकता।

कालिंसके पास अपने भावोंके प्रगट करनेको शब्द न थे। अब वह कमरेमें टहलने लगा और बोला-' मेरी प्यारी फुफेरी बहन! मुझको आशा है कि हँसफोर्ड शायरमें तुम हमारे विषयमें अच्छी सम्मित दोगी। लेडी कैथरीन मिसिज कालिंसपर कितनी कृपा करती हैं, यह तुमने स्वयं देखा है। यद्यिप यह नहीं कहा जा सकता कि मुझसे विवाह करके तुम्हारी सखीने-इस बातपर चुपही रहना अच्छा है। मिस एलिजावेथ! मेरी हृदयसे इच्छा है कि तुमको भी विवाह करके इतनाही सुख प्राप्त हो। मेरी प्यारी शारलोटका और मेरा दिल मिल गया है। हमारे विचार एकहीं से हैं। हम दोनों एक दूसरेके लिये बनाये गये थे।" एलिजावेथने प्रशंसा प्रगट करते हुए कहा कि मुझको आपका सुखी दाम्पत्यजीवन देखकर बडी खुशी हुई। इतनेमें शारलोटने प्रवेश किया। विचारी शारलोटको अकेले भि० कालिंसके पास छोडनेमें एलिजावेथको दुःख हुआ। परन्तु उसने आँखे खोलकर अपना पति चुना हैं। यद्यपि उसको आगन्तुकके जानेका शोक था परन्तु फिर भी उसका मन बहलानेके लिये उसका वर उसका मुर्गीखाना और ऐसीही चीजें पर्याप थीं।

गाडी आ गई, ट्रंक बंध गये, विदाई हो गई। मि० कालिंस एलिजा-बेथको गाडी तक पहुँचाने आये। और बागमें चलते हुए कहते रहे कि अपने परिवारमें सबको यथायोग्य कहना। मिस्टर और मिसिज गार्डनर यद्यपि अपरिचित थे, उनको भी नमस्ते कह देनेको कहा एलिजावेथको गाडीमें चढाया। मेरिया भी चढ गई और द्वार बंद होनेही को था कि कालिंसने व्यथित होकर कहा कि तुमने रीजिंग्सकी देवियोंके लिये तो कोई संदेश नहीं छोडा।

R

स

क

स्रे

K

Įί

16

M

16

परन्तु मेरा विश्वास है कि तुम्हारी यह इच्छा है कि मैं तुम्हारी ओरसे उनकी कृपाका धन्यवाद करूँ और तुम्हारी कृतज्ञता प्रगट करूं।

एिछजाबेथने कोई आपत्ति न की। द्वार बंद किया गया और गार्ड।

कुछ देर चुप रहकर मेरियाने कहा 'मालूम होता है कि अभी दो ही दिन हमको यहाँ आये हुए हुए हैं परन्तु इस बीचमें कितनी बातें हो गई। नौबार रोजिंग्समें हमने खाना खाया। दो बार आपकी...। कितनी बातें मुझे कहनी एिछजाबेथने मनमें कहा और कितनी बातें मुझको छिपानी होंगी।' यात्रा सकुराल समाप्त हो गई, और चार घण्टेमें वे मि० गार्डनरके घर पर पहुँच गये जहाँ कुछ दिन उनका ठहरिनेका विचार था।'

जेन स्वस्थ थी। और यह तय हुआ था कि जेन उन्हींके संग लांग बोर्न वापिस जावेंगी। डारसीकी बातोंको जेनसे कहनेके लिये एलिजाबेथ अधीर हो रही थी। परन्तु उसने लांगवोर्नके लिए उन वातोंको उठा रखा क्योंकि उसकी समझमें अभीतक यह नहीं आया था कि कितना कहूँ और कितना लियाऊं। मुंहसे कहीं विंगलेके विषयमें कोई बात न निकल जावे जिससे उसकी बहनको और दुःख हो।

# उनतालीसवां परिच्छेद

मईके दूसरे सन्ताहमें युवितया हर्डकोर्ड शायरको रवाना हुई। और उस होटलमें पहुंची जहाँ भि॰ बेनट की गाडी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। किटी और लीडिया खानेके कमरेसे झाँक रहीं थीं, और दूध उधर दूकानोंसे लाकर सलाद और खीर तैयार कर रहीं थीं। अपनी बहनोंका स्वागत करते हुए उन्होंने मेजपर जो खाना सजाया हुआ था दिखाया, और कहा कि तुमको इससे आइचर्य हुआ कि नहीं।

लीडिया — और हम आज तुम्हारी दावत करेंगे, परन्तु रुपया तुम उधार दो क्योंकि हमने अपना सब काम करिदया। यह देखो मैं ने एक बौनट खरीदा है। यद्यपि यह सुन्दर नहीं है, परन्तु मैंने खरीद ही लिया। और घर जाकर में इसको फिरसे उधेडकर बनाऊंगी।

और जय उसकी बहनोंने कहा कि वह बहुत भदा है तो लीडियाने उत्तर दिया कि दूकानमें इससे भी भद्दे थे। किसी अच्छे रंगकी साटिन लेकर इसको फिरसे बनाऊंगी, तब यह अच्छा हो जायगा। फिर इस गर्मीमें अच्छे

### जय-पराजय

कपडोंकी अवश्यकता ही नहीं क्योंकि एकपक्षेम फौज मैरिटनसे चली जायगी। एलिजावेथने सन्तुष्ट होकर कहा 'क्या सच चली जायगी' ?

लीडिया — हाँ, ब्राइटिन जायेंगे। मैंने पिताजीसे कहा है कि. हमको भी गरमीमें वहीं ले चेलें। कैसा अच्छा होगा। माताजी भी जाना चाहेंगी। यहाँ तो गरमी काटना बड़ा काठिन है।

ए।छिजा-' हाँ, बड़ा अच्छा होगा। अभी तो हमने एक ही फौज देखी थी और मासमें एक ही बार नाचेंम सम्मिलित हुए हैं। ब्राईटन तो फौजोंसे भारा होगा।

लीडियाने बैठकर कहा-अब मुझे एक बड़ी अच्छी खबर एक ऐसे पुरुष के विषयमें सुनानी है जिसको हम सब पसन्द करते हैं।

जेन और एालिजावेथने एक दूसरेकी ओर देखकर वैरासे बाहर जानेकों कहा। लीडियाने हँसकर कहा, 'तुम्हारी समझके बलिहारी, तुम दोनेंका विचार हुआ कि वैरा हमारी वार्ते न सुने। जैसे वह सुननेके लिये चिन्तित था। वह इससे भी बुरी बातें सुन चुकाहोगा। परन्तु वह बड़ा भद्दा है अच्छा हुआ चढ़ा गया। इतनी लंबी ठोड़ी तो मेंने किसी की नहीं देखी। अच्छा अब मेरी खबर सुनों। प्यारे विकमके विपयमें है। अब कोई भय नहीं कि वह मिस विंगलेसे विवाह न करें। क्योंकि मिस किंग लिवरपूलमें अपने माम्के यह चली गई और वहाँ ही रहेगी। विकम अब सुरक्षित है।

एालेजा॰ — ' और मिस किंग भी बहुत बची ऐसे धनहीनसे विवाह

लीडिया—' वह वडी मूर्खा है। यदि वह विकमको चाहती थी तो उसको जाना न चाहिये था।

जेन-मेरे विचारमें दोनोंको एक दूसरेसे कुछ प्रेम न था।

लीडिया —िवकमको तो बिलकुल न था यह मैं शर्त बाँधकर कह सकती हूँ । वह कौडी भर भी उसकी परवाह न करता था। ऐसी भद्दी युवती को कौन चाहेगा। 808

खानेके अनन्तर गाडी तैयार कराई गई और वडी कठिनाईसे उनका असवाव और सब उसमें लदे। लीडिया बोली, कैसे हम सब जकडे हुए हैं। अच्छा हुआ मैंने बौनट खरीद लिया। एक कागजका डिंव्या ही मिला। अच्छा अत्र आओ आरामसे बैठकर घर तक हंसते बोलते चलें। अच्छा अब यह तो बताओ कि इतने दिनतक तुम लोगोंको कोई सुन्दर पुरुष मिले। कुछ किसीसे हंसी मजाक हुआ। मैं तो समझती थी कि तुम अवश्य ही अपने पातिको संग लाओंगी। जेन तो बुढिया हो चली। २३ वर्ष की हो चली। मैं अविवाहित २३वर्ष तक नहीं रह सकती, मासी चाहती हैं कि अब तुम लोगों का विवाह हो जाये। उसका विचार है कि लिजीकी कालिन्ससे विवाह कर लेना चाहिए था परन्तु मेरे विचारमें वह: अच्छा न होता। मैं ईश्वरसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम सबसे पहले मेरा विवाह हो जाये और फिर मैं नाच में तमको नेत्री वनकर लेजाऊंगी। अरे, अभी थोड़े दिन हुए कर्नल फास्टर के यहाँ बड़ा तमाशा हुआ । मैं और किटी वहाँ गये थे। शामकी वहाँ छोटासा नाच था। मिसिज फास्टरसे और मुझसे बड़ी मित्रता हो गई हैं। वहाँ पैनभी आई भी। और हमलोगोंने क्या तमाद्या किया कि शैम्बरलेनको स्त्रियोंके कपडे पहनाये। कर्नल और मिसिज फार्स्टर और मेरे और किटीके अतिरिक्त कोई भी यह नहीं जानता था। जब डेनी प्रेंट और विकम आये उन्होंने उसकी नहीं पहचाना । इंसते २ हम लोगोंके पेट फूलगये और इससे पुरुषोंको कुछ संदेह हुआ और वे सब समझगये। ऐसी ही कहानियां सुनाती हुई लीडिया अपनी बहनोंको खुश करनेका प्रयत्न करती रही। एछिजावेथने बहुत कम सुना, परन्तु बार २ विकमका नाम उसको सुनाई देता था। घरपर उनका अच्छा स्वागत हुआ । मिासेज वेनट जेनको देखकर बहुत खुश हुई । और खाते हुए मि॰वेनटने कई वार कहा, लिजी! में तुम्हारे आनेसे बहुत खुश हूँ।"

खानेमें बहुतसे लोग सम्मिलित थे। त्यूकस कुदुम्बके लोग मेरियासे मिलने और शारलोटके समाचार पूछने आये थे। लेडी त्यूकस शारलोटके सुर्गी खानेका हाल पूछरही थी। मिसिज वेनट एक ओर तो उनसे वर्तमान फैशनकी बात सुनती थी और दूसरी ओर त्यूकस परिवारकी युवितयोंको वही बात सुनाती थी। लीडिया जोर २ से अपने प्रातः कालके आनन्दका समाचार सुना रही था।

'अरी मेरी? क्या अच्छा होता कि तुम भी हमारे संग चलतीं। रास्तेमें जाते हुए हमने सब खिडिकियाँ चढा दीं और ऐसेही चले जाते, यदि किटीको चक्कर न आता। होटल पहुँचकर हमने बडा अच्छा खाना खिलवाया और यदि तुम जातीं तो तुमको भी खिलाते। रास्तेभर हंसते २ चले गये। लौटते हुए तो इतने जोरसे हंस और बोल रहे थे कि दस मील तक हेमारी आवाज सुनाई देती होगी।'

मेरीने गंभीरतासे उत्तर दिया में इन बातोंको बुरा तो नहीं कहती। क्योंकि स्त्री जातिको इनमें बड़ा मन लगता है, परन्तु अपनी पुस्तकोंको इन खेल-तमाशोंसे अच्छा समझती हूँ।

लीडियाने मेरीक। एक शब्द मी नहीं सुना। वह दूसरेंकी बात तो सुनना जानती ही न थी। दोपहरके अनन्तर लीडियाने प्रस्ताव किया कि चलो मेरिटन चलें, और वहाँके हालचाल देखें। एलिजावेथने इसका विरोध किया, और कहा कि ऐसी बात न करो कि जिससे लोगोंको यह कहनेका अवसर मिले कि बेनट कुटुम्बकी युवतियाँ आधे दिन भी घरमें न ठहर सकीं, और अफसरोंके पीछे दौड़ने लगीं। एलिजावेथने इस प्रस्तावका विरोध एक और कारणेंस भी किया। वह विकास भी नहीं मिलना चाहती थी। और इसीलिये उसको फौजके वहाँसे जानेके समाचारसे खुशी थी। १५ दिनमें फौज चली जायेगी और फिर उसको कोई कष्ट न रहेगा।

घरमें आये थोडेही घंटे हुए थे कि उसने सुना कि ब्राईटन जानेके प्रस्तावपर बहुत बहस होती है। पिता तो जानेके विशेषमें थे, परन्तु उनके उत्तर कुछ ऐसे अस्पष्ट होते थे कि उसकी माता अभी निरास नहीं हुई थी।

### चालीसवां परिच्छेद

एिळाविथ सब हाल जेनसे कहनेकी अधीर हो रही थी। फिर यह सोचकर कि जेनको सम्बन्धवाली बातें।को लियाकर और सब कह देना उचित है। उसके दूसरे दिन अपना और डारसीका हाल जेनकी कह सुनाया। जेनको अधिक आश्चर्य हुआ। क्योंकि वह एिळजावेथको इतना अच्छा समझती थी कि डारसीका उससे प्रेम करना सर्वथा स्वाभाविक प्रतीत हुआ। उसको इस बातका शोक था कि मि॰ डारसीने अपने भावोंको अच्छे प्रकार प्रगट नहीं किया। और उसको इस बातका दुःख हुआ कि एिळजावेथका उत्तर पाकर डारसीको बडा कष्ट हुआ होगा।

जेन—' डारसीकी भूल थी कि उसने ऐसा समझा कि तुम उसे अवस्य स्वीकार कर लोगी और इससे उसको और भी निराशा हुई होगी।'

एलिजा-' मुझको इस बातका दुःख है परन्तु उसके और भावोंने उसके कष्टपर विजय प्राप्त की होंगी। विवाह अस्वीकार करनेके लिये तुम मुझको दोप तो नहीं देती ?'

जेन-' कदापि नहीं।'

एलिजा॰-' विकमका इतना पक्ष लेनेके लिये तो दोष देती हो।' जैन---' नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानती कि तुमने ऐसा करनेमें कोई भूल की है।'

एिछजा-'अभी तुम जानोंगी जब मैं दूसरे दिनका समाचार सुनाऊंगी।'
फिर उसने पत्रका हाल सुनाया। विकमकें विषयमें जो कुछ लिखा था
बतलाया। बेचारी जेन सहम गई क्योंकि उसकी विश्वास नहीं था कि संसारभरमें भी उतनी शठता है जितनी विकममें है। डारसीका चरित्र स्पष्ट होनेकी
प्रसन्नता तो उसे हुई परन्तु इसका भी उसे बहुत दु:ख था। उसने प्रयत्न
किया कि वह प्रमाणित करें कि किसकी भूल है। और दोनोंही अच्छे हैं।'

एलिजा०- दोनोंको तुम अच्छा नहीं कह सकती। जिसको चाहो पसंद

कर हो। में देशी दुविधामें रही औंर अब मेरा विश्वास है कि डारसीही सचा है। तुम जो जी चाहे कहो।'

वडी देरके अनन्तर जेनको हंसी आई।

जेन-'मैं तो सहम गई थी। विकम इतना बुरा है यह बात अविश्वस-नीय माल्स देती है। बिचारे मि॰ डारसी तो अत्यन्त दुःखी होंगे। एक तो निराशा, दूसरे तुमने उनको बुरा कहा, तीसरे अपनी बहनके विषयमें उनको सब बातें लिखनी पड़ी। इन सबने उनको बहुत दुःखी कर दिया होगा। लिजी! तुमको क्या डारसीपर दया नहीं आती।

एलिजा॰—'नहीं, मेरी दया तुम्हारी दयाको देखकर काफूर हो गई। और जितनी तुम उसपर दया करोगी में उदासीन होती जाऊँगी। यदि तुम उसके लिये बहुत दुःखी हुई, तो मेरा हृदय बिलकुल हलका हो जायेगा।'

जेन-' विचारा विकम देखनेमें तो इतना भला है, बातें करनेमें चतुर, परन्तु वास्तवमें कैंसा बुरा है।'

एलिजा॰ – 'इन दोनों युवकोंकी शिक्षामें कोई बडी भूल हुई है। एक तो वास्तवमें भला है दूसरा देखनेमें भला है।'

जन-'मैं तो मि॰डारसीकी आकृतिको इतना बुरा नहीं समझती, जितना तुम समझतीं थीं।'

एलिजा॰-' और अकारणही उससे घृणा करनेमें मैं अपनेकी बहुत चतुर समझती थी।'

जेन—' लिजी! जब तुमने पहली बार यह पत्र पटा होगा, तो तुम्होर् भाव वे न होंगे जो अब हैं।'

एलिजा॰-'नहीं, मैं परेशान हुई, दुखी हो गई। मेरी मुझको साँत्वना देनेको वहाँ न थी। तुम्हारी उस समय मुझे बडी याद आई।

जेन-' तुमने विकमके विषयमें जो मि॰ डारसीको इतना सख्त कहा वह सर्वथा अन्याय था।'

एलिजा॰-' अवश्य, परन्तु मुझको भि॰ डारसीके विरुद्ध ऐसी चिढ थी कि इतना कठोर कहना स्वाभाविकही था। अब मैं एक बात तुमसे पूंछती हूँ कि विकमके चरित्रको पारीचित लोगोंमें खोल देना चाहिये या नहीं।'

जेनने कुछ देर ठहरकर उत्तर दिया—' उसकी पोल खोलनेकी कोई आवश्यकता नहीं। क्यों तुम्हारी क्या सम्मति है ?'

एलिजा०-'मैं भी ऐसाई। समझती हूँ। मि० डारसीने इस बातको सबमें फैलानेका अधिकार मुझको नहीं दिया है। दूसरे अपनी बहिनके विषयमें तो उसने सब गुप्तही रखनेको लिखा है। लोग मि० डारसीके इतने विरोधी हैं कि उसको अच्छा प्रमाणित करना बडा कठिन है। विकम थोडे दिनमें चला जायेगा, इसलिये यहाँ किसीको उसका सच्चा हाल न जाननेसे हानि न होगी। थोडे दिनोंमें सबको हाल माल्यम हो जायेगा, और फिर हम सब उनपर हंसेंगे। इस समय मैं चुपही रहूँगी।'

जेन — 'बिलकुल ठीक हैं। विकास दोषोंको प्रकाशित करनेसे उसका सर्वनाश हो जायेगा। कदाचित् अपने कियेपर उसकी पश्चात्ताप है, और वह अपनेको सुधार रहा है।'

यह बात-चीत करके एिळजाबेथके हृदयका बोझ कुछ हल्का हुआ। उसको विश्वास था कि जब कभी भी मैं इस बातको चलाऊं, जेन ध्यानसे सुनेगी। परन्तु इस विषयपर चुपही रहंना उसने उचित समझा। कहीं उसके मुंहसे पत्रके दूसरे भागका कुछ अंश निकल गया तो बडी बुराई होगी। वह रहस्य उस समयतक नहीं खोला जा सकता जबतक कि आपसमें ठीक समझौता न हो जाय। और यदि कभी वह असम्भव बात संभव हुई तो बिंगलेही स्वयं सब सुना देगा और मुझको कुछ कहनेकी आवश्यकता न होगी।

अब एिळ जावेथिन जेनके भावोंका अध्ययन करना आरम्भ किया। जेन प्रसन्न न थी। विंगलेंक लिये उसके हृदयमें अनुराग था। वह अब भी बिंगलेंको सब पुरुषोंसे अच्छा समझती थी। और उसकी समझ और उसकी सखियोंके समझाने ने ही उसके स्वास्थ्य और शांतिको बिगडने न दिया।

मिसिज बेनटने एक दिन कहा — ' लिजी! जेनके विषयमें तुम्हारी क्या सम्मति है। मैं तो इसकी चर्चा अब किसीसे कभी न करूंगी। मैंने फिलिपसे भी ऐसाही कहा है। मुझे नहीं माळ्म कि जेन उससे लंदनमें भिली या नहीं। बिंगले बडाही दुष्ट निकला। और अब कदााचित् जेनसे उसका विवाह होनेकी कोई संभावना नहीं। गरमीमें उसकी नीदरफील्ड आनेकी कोई चर्चाही नहीं है।'

एलिजा॰ — 'मेरी समझमें वह अब नीदरफील्डमें रहने नहीं आयेगा।'
मिसिज वेनट — ' उसका जो जी चाहे करे, परन्तु उस प्रकारसे मेरी
पुत्रीके साथ दुर्व्यवहार करना अनुचित था। मैं जेनके स्थानमें होती ते।
कभी भी यह बात सहन न करती। खैर मुझको यही साँत्वना है कि जेन
कुढ २ कर मर जायेगी और तब बिंगलेको पश्चात्ताप होगा।'

एलिजाबेथको इस सांत्वनामें कोई आनन्द नहीं था, इसलिये उसने कोई उत्तर न दिया।

मिसिज बेनट थोडी देरके अनन्तर फिर बोली—'तो कालिंस बडे सुखसे रहते हैं। अच्छा रहें। खाना कैसा पकता है ? शारलोट तो बडी अच्छी प्रबन्धक है। यदि वह अपनी माँसे आधी भी चतुर है, तो अवश्य रुपया बचाती होगी। व्यर्थ व्यय तो न होता होगा।'

एलिजा ० — 'नहीं।'

मिसिज बेनट-' वह कभी भी अपनी आयसे अधिक न खर्चेगें। धनका उनको कभी अभाव न होगा। और यह बात तो वहाँ बहुधा होती होगी, कि तुम्हारे पिताके मरनेके अनन्तर वह इस सब सम्पातिके स्वामी होंगे। वह इस सारी सम्पत्तिको अपनाही समझते हैं।'

एलिजा॰—' भला मेरे सामने इस विषयपर कैसे बातचीत होती ?'

मिसिज बेनट — 'हां, यदि ऐसा करते तो आइचर्य होता, परन्तु परस्पर अवस्य बातें करते होंगे। यदि जिस सम्पत्तिपर उनको अधिकार नहीं है, उसको लेनेमें उनको मानासिक वेदना नहीं होती। तो अच्छाही है। यदि में उनके स्थानमें होती तो लज्जासे गड जाती।'

# एकतालीसवां परिच्छेद

पहला सप्ताह बीत गया, दूसरा आरम्म हुआ। मेरिटनसे फौज इसी सप्ताहमें चली जायगी। वहाँकी युवितयाँ इस कारण बहुत उदास थीं। केवल जेन और एलिजावेथ अपना काम कर सकती थीं। उनके इस व्यवहारसे किटी और लीडिया कुद्ध होकर कभी २ कहती थीं कि किस प्रकारसे तुम ऐसी कठोरहृदया हो। लिजी आजकल तुम हंसती कैसे रहती हो ?'

माँको अपनी छोटी युवितयोंसे पूर्ण सहानुसूति थी। उसको याद था कि पच्चीस वर्ष पूर्व उसकी भी यही दशा हुई थी। उसने कहा— 'जब कर्नल मिलिस्की फौज गई थी तो दो दिनतक में रोती रही। मैं समझती थी कि मेरा दिल बैठ जायेगा।'

लीडिया—' अवश्यही मेरा हृदय बैठ जायेगा।'

मिसिज बेनट — 'क्या अच्छा होता, यदि हम ब्राईटन जाते।' छीडिया—'अत्यन्तही अच्छा होता, परन्तु पिताजी तो सहमत नहीं हैं। मिसिज बेनट — 'समुद्रमें स्नान करनेसे मुझे बहुत लाम होगा।' किटी — 'और मेरी मासी कहती है कि मुझको भी बहुत लाम होगा।' इस प्रकारके शोक लांगबोर्नमें प्रतिदिन प्रगट किये जाते थे। एलिजा बेथ अपना मन बहलाना चाहती थी परन्तु लज्जाने उसको ऐसा करने न दिया। मि॰ डारसीका आक्षेप उसको न्यायपूर्ण विदित हुआ यहाँ तक कि वह विंगलेको विवाह करनेसे रोकनेके उसके अपराधको भी क्षमा करनेको उद्यत हो गई।'

लीडियाकी उदासी यह बात जानकर जाती रही कि मिसिज फार्स्टर (जो फौजके कर्नलकी पत्नी है) ने उसकी बाईटन चलने के लिए निमंत्रित किया है। मिसिज फार्स्टर एक युवती थी जिसका विवाह थोडे दिन हुए अभी हुआ था। लीडियासे उसका स्वभाव बहुत मिलता जुलता था, इस कारण तीनहीं मासके परिचयमें उनमें परस्पर बहुत स्नेह हो गया था। लीडियाकी खुशी, उसका मिसिज फार्स्टरकी प्रसंशा करना, मिसिज बेनटकी प्रसन्नता: और किटीका दुःख इन सबका वर्णन करना किटन है। अपनी बिहनके भावोंसे उदासीन लीडिया एक कमरेसे दूसरे कमरेमें दौडती फिरती थी। और अधिक बोलती और हंसती थी। अमागिनी किटी अपने कमरेमें बैटी अपने भाग्यको रो रहीं थी। मेरी समझमें नहीं आता कि मिसिज फार्स्टरने मुझको निमंत्रित क्यों नहीं किया ? यह मैं मानती हूँ कि लीडियासे उसकी विशेष मित्रता है। परन्तु निमंत्रित होनेका मुझको उतनाही अधिकार है, जितना लीडियाको। और फिर में दो वर्प लीडियासे बडी भी हूँ। व्यर्थही एलिजाबेथने उसको समझाया और जेनने उसको उदासीन करनेका प्रयत्न किया। एलिजाबेथ अपनी माँ और लीडियाको समझकी अब इतिश्री हो गई। और वह चुपके २ अपने पितासे कहती थी कि लीडियाको जाने न दे। उसने अपने पिताको लीडियाके स्वभावकी ओर ध्यान दिलाया। मिसिज फार्स्टरकी ऐसी स्त्रीने मित्रता करके उसको कुछ लाभ न होगा। संमावना है कि बाई-टनमें ऐसी स्त्रीने संखीके लंग रहकर वह और विगड जाये।

पिताने कहा, जबतक लीडिया अपनेको जनताके सामने प्रदर्शित न कर देगी, वह शान्त न होगी। वर्तमान दशामें कुटुम्बको अधिक असुविधा पहुंचाये विना वह ऐसा कर सकती है।

एलिजा—'यदि आप जानते कि लीडियाकी मूर्खता जनतापर प्रकाशित होनेसे हम सबकी कितनी हानि पहुंचनेकी संभावना है—नहीं नहीं कितनी हानि पहंच चुकी है, तो आप कभी ऐसा न कहते।'

बेनट-'पहुँच चुकी है ? क्या लीडियाने तुम्हारे प्रेमियोंको तुमसे भगा दिया ? प्यारी लिजी ! उदास मत हो, ऐसे युवक जो इन बातोंसे भडक जाते हैं प्रेम करनेके योग्य नहीं। अच्छा मुझे उन प्रेमियोंकी सूची बताओ जे लीडियाकी मूर्खताके कारण भडक गये।'

एलिजा—' यह आपकी भूल है। मुझको ऐसी कोई हानि नहीं पहुँची है। किसी विशेष बातके विषयमें नहीं कह रही हूँ परन्तु हमारा सन्मान हमारा आदर संसारकी दृष्टिमें लीडियाके जंगलीपन और उसके स्वभावसे कम होनेकी संभावना है। आप क्षमा करें मैं साफ २ कहना चाहती हूँ, यदि आप उसको न रोकेंगे और उसको यह न समझायेंगे कि उसका वर्तमान ढंग आपत्तिजनक है, तो फिर उसके सुधारकी कोई आशा नहीं हो सकती। उसके चरित्रका गठन हो जायगा और सोलह वर्षकी अवस्थामें वह बहुतही निच और घृणा योग्य युवती होगी। प्रत्येक युवकके संग हंसी खेल करेगी, और नासमझीके कारण उस घृणाको न समझेगी जो मनुष्य उससे करते होंगे। किटी उसका अनुसरण करेगी। मेरे प्यारे पिता! क्या आपकी समझमें यह नहीं आता कि उनके ऐसे स्वभावसे प्रत्येक स्थानमें उसकी निन्दा होगी, और उसकी बहनें भी उसके संगही अनादरका पात्र बनेंगी।

मि॰ बेनटने प्यारसे एलिजावेथका हाथ पकडकर कहा—'प्यारी पुत्री। तुम न घबराओ। तुम्हारा और जेनका आदर हर स्थानमें होगा। तीनर मूर्खा बहनें होते हुए भी तुम्हारी कहीं निन्दा न होगी। यदि लीडियाको में ब्राईटन न जाने दूँ, तो घरमें अशान्तिका राज्य होगा, इसलिये उसको जाने देनाही अच्छा है। कर्नल फार्स्टर समझदार आदमी है, और वह उसको कोई बुराई न करने देगा। सौभाग्यसे लीडिया इतनी दिरद्र कुटुम्बकी कन्या है कि कोई पुरुष उसको अपने शिकारका पात्र न बनायेगा। ब्राईटनमें तो उसकी इतनी पूछ भी न होगी जितनी यहाँ थी। अफसरोंको हंसने बोलनेके लिए उससे अच्छी युवितयाँ मिलेंगी। इसलिए आशा करो कि ब्राईटनमें जाकर वह अपनी हीनताको समझ ले। कमसे कम और अधिक बुरी तो नहीं हो सकती।

एिल जाबेथ चुप होगई परन्तु उसकी सम्मित नहीं बदली। उसकी प्रकृति ऐसी थी कि वह अपने दुःखोंको नहीं बदाना चाहती थी, इसलिये उसको यह संतोष था कि मैंने अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया है। इसलिए अब जो होना है वह होगा।

यादे लीडिया और उसकी माताको इस बातका पता चलता तो उनके क्रोधकी सीमा न रहती। लीडियाके विचारसे तो बाईटनसे आधिक सांसारिक सुखकी कहीं सामग्री न थी। उसने सोचा कि वहाँ सडकें अफसरेंसि भरी

#### जय-पराजय

होंगी। न मालूम में कितनोंको आकर्षित करूँगी। तंबू लगे होंगे। झल झल करते होंगे, और मैं एक तंबूके नीचे बैठी आधीदर्जन अफसरेंसि एकही सम-यमें हंसबोल रही होर्जेंगी।

यदि वह जानती कि मेरी बहन मुझको इस आनन्दसे वंचित रखना चाहती हैं तो उसके भावोंकी क्या दशा होती। केवल उसकी माँही उसके समझ सकतो थी। क्योंकि उसके भाव भी वैसेही होते। परन्तु उन दोनोंको इस बातचीतका पता न था।

एिलेजावेथकी मि॰ विकमसे आज अन्तिम मेंट थी, वापिस आनेकें अनन्तर कई बार वह मिल चुकी थी, इसलिए उसकी उत्तेजना कम होगई थी। विकमकी नम्नताने उसको पहले आकर्षित किया था, परन्तु अब वही नम्नता उसको बनावटी और घृणित प्रतीत होती थी।

फीजके जानेके दिन लांगबोर्नमें कई अफसरोंके संग उसका खाना था। और अब उसने एलिजाबेथसे पूछा कि आपका समय हंसफोर्डमें किस प्रकार बीता, तो एलिजाबेथने उसे चिटानेके लिए कहा कि वहाँ मि॰ डारसी और कर्नल फिट्स विलियम भी आये थे जो तीन सप्ताह वहाँ रहे। क्या आप कर्नलको जानते हैं?

विक्रम चिकत और अप्रसन्न हुआ और घवरा गया, परन्तु फिर मुस्कराते हुए बोला कि हाँ जानता हूँ। बडा मला मनुष्य है। तुम्हारी सम्मति उसके विषयमें क्या है? एलिजाबेथने उसकी बडी प्रशंसा की। फिर उदासीन भावसे विक्रमने पूछा—'हाँ, तो वे लीग कितने दिन वहाँ रहे।

एलिजा-,तीन सप्ताह।,

विकम- 'तुम्हारी उनसे बहुत मेंट होती थी ?'

एलेज-' हाँ, प्रायः प्रतिदिन।'

विकम—' उसकी चाल-ढाल तो डारसीसे बहुत भिन्न है।'

एलेज-' हाँ, परन्तु मि॰ डारसीको आधिक जाननेसे उनकी चाल-ढाल बुरी प्रतीत नहीं होती।' विकम-' हूँ, परन्तु क्या मैं पूछ सकता हूँ (फिर अपनेको रोककर हँसते हुए कहा) क्या कुछ शिष्टाचार उसमें आगया है। हृदय तो उसका कालाही है, इसमें कुछ उन्नति नहीं हो सकता।'

एलिजा- 'नहीं, स्वभाव तो उसका पहले जैसे था वैसेही है!'

यह उत्तर सुनकर विकमके समझमें नहीं आया कि वह प्रसन्न हो या उदासीन। एलिजाबेथकी आकृतिसे वह चिन्तित था। एलिजाबेथने फिर कहा कि मेरा प्रयोजन यह नहीं है कि मि॰ डारसीने शिष्टाचार या स्वभावमें कुछ उन्नति की है, परन्तु बात यह है उनको अधिक जाननेसे उनका चरित्र अच्छी तरह समझमें आता है।

विकमकी घबराहट बहुत बढ गई थी और कुछ मिनिटतक वह चुप रहा। फिर घबराहटको दूर करके वह बहुतही नम्रतासे बोला-' तुम जानती हो कि मि॰ डारसीकी ओर भेरे भाव कैसे हैं। इसलिए तुम समझ सकती हो कि मुझको यह जानकर कितनी प्रसन्नता हुई कि वह कमसे कम दिखलावेमें तो भला बनने लगा है। यदि ऐसा दिखलावा करता रहा तो कुछ दिनोंमें उसका अभिमान उसको ऐसा दुर्व्यवहार करनेसे रोकेगा जैसा उसने मेरेसाथ किया है। मेरा बिचार है कि उसकी शिष्टता लेडी कैथरीनही तक रहती है क्योंकि वह उनसे बहुत डरता है और उनकी पुत्रीसे विवाह करना चाहता है।

एिछिजाबेथ कठिनतासे हंसीको रोक सकी और उसने सिर हिला दिया। उसने समझ लिया कि विकम फिर अपने दुःखोंकी हिं। कहना चाहता है, और यह उसको सुनना नहीं चाहती थी। इसके अनन्तर विकमने एलिजा-बेथसे कुछ बात-चीत न की और विदा होते हुए उन दोनोंकी हार्दिक इच्छा यह थी कि अब एक दूसरेका मुख देखनेको न मिले।

लीडिया मिसिज फार्स्टरके साथ मैरिटन चली गई, क्योंकि दूसरे दिन ब्राईटन जाना था। उसकी विदाईपर कोई कुटुम्बी दुःखी न था केवल किटी ईप्यांसे रो रही थी। मिसिज बेनट अपनी पुत्रीको यह शिक्षा दे रही थी कि मलीभांति इस अवसरपर आनन्द उठाना और लीडिया शोर मचाती हुई वहाँसे चल दी।

# वयालीसवां परिच्छेद

यदि एलिजावेथ अपने कुटुम्बसे ग्रह्स्थीं सुखका अनुमान करती तो उसको वैवाहिक जीवनका चित्र अत्यन्त दुःखमय प्रतीत होता। उसके पिताने सौंदर्यसे आकर्षित होकर ऐसी स्त्रीसे विवाह कर लिया था जो सर्वथा मूर्ख थी और इस कारण वह कभी उससे प्रेम न कर सका। मि॰ बेनटको अपनी स्त्रीके लिए न आदर था न प्रेम था। ग्रह्स्थीं सुखकी आशापर पानी फिर चुका था। प्रन्तु मि॰ बेनट निराशासे दुःखी होनेवाले न थे, और वे समझते थे कि यह मेरीही करत्तों का परिणाम है।

उसको पुस्तकोंसे बडा प्रेम था और यही उसके विशेष आनन्दका कारण था। उसकी स्त्रीकी मूर्खता इतनी थी कि उसीमें वह आनंद उठाया करता था। साधारण प्रकारसे मनुष्य ऐसा आनन्द नहीं चाहता, परन्तु सचा मनोविज्ञानका ज्ञाता इसीमें आनन्द उठाता है।

एिछ जाबेथ अपने पिताके अपनी माताके साथके अनुचित व्यवहारसे अनिमज्ञ न थी। उसको यह देखकर कष्ट होता था परन्तु अपने पिताकी योग्यताके आदरके कारण और उसके स्नेहके कारण वह इस व्यवहारको मूलना चाहती थी। परन्तु प्रतिक्षण वह यह देखती थी कि उसका पिता किस प्रकारसे बच्चोंके सामने उसकी माँकी हँसी उडाता है, जो कि बहुतही निन्दनीय है। परन्तु इस समय उसको इस बेमेल विवाहपर बहुतही दुःख हो रहा था। उसको इस बातका मी दुःख था कि उसका पिता अपनी योग्यताका व्यवहार बुरे प्रकारसे करता था। और अपनी पुत्रियोंके सुधार और स्त्रिकी बुद्धि तीव करनेका कोई प्रयत्न नहीं करता था।

एि जावेथको विकमकी विदाईसे बहुत प्रसन्नता हुई थी, परन्तु फौजके जानेसे कोई सन्तोष नहीं था। क्योंकि अब उसको बाहर जानेको अवसर नहीं मिलताथा। और घरमें प्रतिक्षण माँ और बहनका सामना था जिनके प्रतिक्षण दुःखका वर्णन करनेके कारण घरमें उदासी छाई रहती थी। यदापि किटी

कुछ २ सुधर रही थी परन्तु लीडियाके बहुत विगडनेका भय था। अन्तमें वह इसी परिणामपर पहुँची कि जितना सुख में समझती थी। कि फौजके चले जानेसे मुझको होगा वह नहीं प्राप्त हुआ। अब वह झीलोंपर जानेका विचार किया करती थी, और यही एक ध्यान उसको उस उदासीमय घरमें प्रसन्न रक्खे हुए था। यदि जेनको में अपने साथ ले जाती तो बहुतही अच्छा होता।

उसने सोचा कि इस इच्छाहीपर मैं अपना दिन व्यतीत कर सकती हूँ। उस इच्छाके पूर्ण होनेपर तो निराशाही होगी। क्योंकि जिस बातमें पूर्ण सुखकी संभावना होती है, उसमें कभी सफलता नहीं होती। जब लीडिया जा रही थी तो उसने अपनी माताको बता दिया था, कि वह जल्दी र लम्बे २ पत्र भेजेंगी । परन्तु उसके पत्र बहुत देरमें और छोटे २ आते थे। माँके नाम तो बहुतही थोडा होता था। मैं अभी पुस्तकालयसे आ रही हूँ जहाँ अमुक २ अफसर थे। वहाँ स्त्रिये ऐसे २ गहने पहनी थीं. जिनको देख. कर में पागल हो गई। अमुक स्त्री ऐसी गाउन पहने थी कि जिसका वर्णन में करना चाहती हूं परन्तु समयकी कमीके कारण में नहीं कर सकती, क्योंकि मिसिज फार्स्टर मुझको पुकार रही है। और मुझको तंत्रुमें जाना है। किटीको पास कुछ लंबे पत्र आते थे परन्तु उनमें कुछ ऐसी गुप्त बातें होती थीं जिनकी किटी सबके सामने नहीं कहती थीं। एक पक्ष बीतनेके अनन्तर लांगबोर्नमें फिर प्रसन्नताकी झलक दिखाई दी। कुट्रम्य सरदियोंके लिए लंदन वापिस आ गये। गरमीमें चहल-पहल होने लगी। मिसिज बेनट फिर बक-बक करने लगी और जुनके मासमें किटी इतनी सुधर गई थी कि बिना आँसू बहाय मैरिटन चली जाती थी। और एलिजाबेथको आशा थी कि किसमसतक उसकी बुद्धि इतनी ठिकाने आ जायेगी कि दिनमें एक बारसे अधिक अफ-सरोंका नाम न लेगी। यदि दुर्भाग्यसे फिर मैरिटनमें कुछ फौज आकर न उहरी।

अत्र एिछजावेथके अपनी मामीके यहाँ जानेका समय आ रहा था, और केंकल एक पक्ष रह गया था कि मिसिज गार्डनरकी चिट्ठी आई, जिसमें यह लिखा था कि कामकी अधिकताके कारण मि0 गार्डनर पन्द्रह जुलाईसे पहले बाहर नहीं जा सकते और एक माससे अधिक बाहर नहीं रह सकते। इसिलिये झील जानेका विचार छोड दिया है। केवल डारबीशायरही तक जानेका विचार है। उस स्थानमें तीन सप्ताह अच्छे प्रकार बितानेकी अच्छी सामग्री है। क्योंकि मिसिज गार्डनरने अपने जीवनका प्रथम अंदा वहाँ बिताया ह, इसिलिये वहाँ जानेकी उनको अधिक उत्सुकता थी। एलिजावेथको पत्र पढकर निराद्या हुई क्योंकि वह तो झीलोंकी सैर करना चाहती थी। परन्तु क्योंकि उसका स्वभाव सन्तुष्ट रहनेका था, इसिलिए वह फिर प्रसन्न रहने लगी।

डारवीशायरके नामसे उसकी पैम्बरलेके मालिकका विचार आया। अब प्रतीक्षाका समय दुगना हो गया था, और चार सप्ताहके बाद उतके मामू और मामी उसकी लेने आनेवाले थे। परन्तु समय बीतही गया और मिस्टर और मिसिज गार्डनर अपने चारों बच्चों सहित लांगबोर्न आ पहुँचे। बच्चोंको पढाने उनमें खेलने और प्यार करनेका भार जेनपर छोडा गया।

एक रात रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल तीनों आदमी सैर करनेको खाना होगये। और चाहे कुछ वहाँ भला प्रतित हो या न हो यह तो पूर्ण विश्वास था कि संगतिका आनन्द तो अवश्य प्राप्त होगा।

इस समय डारबीशायरके वर्णन करनेका प्रयोजन नहीं है। डारबिशायरके एक छोटेसे भागसे इनका सम्बन्ध है। लैम्पटनके छोटेसे नगरकी ओर वे लोग चले। और सब अच्छे हश्य देखते चले। एलिजाबेथको मालूम हुआ कि बहाँसे पाँच मीलपर पैम्बरले हैं। मिसिज गार्डनरने पैम्बरले देखनेकी इच्छा प्रगट की। मि॰ गार्डनर राजी हो गये। और मिस एलिजाबेथसे चलनेको कहा गया। उसकी माभीने कहा मेरी प्यारी एलिजाबेथ! क्या तुम पम्बरले देखना न चाहोगी जहाँके विषयमें तुम बहुत कुछ सुन चुकी हो, और जिस स्थानसे तुम्हारे बहुतसे परिचित मनुष्योंका सम्बन्ध है। और जहाँ विकमने अपना बचपन व्यतीत किया है।

ए। छजावेथको कष्ट हुआ। उसको पैम्वरलेके देखनेकी अभिलापान थी। और अनिच्छा प्रगट करते हुए उसने कहा। मुझे बडे २ घर देखनेकी अब कोई इच्छा नहीं है। मुझको अच्छे कालीन और रेशमी पर्दे देखकर आनन्द नहीं होता।

मिसिज गार्डनरने उसपर लांछना करते हुए कहा यदि एक वडे घरको देखना होता तो में तुझसे न कहती। परन्तु पैम्बरलेका बाग अनुपम है और वैसा बाग कहीं होनां कठिन है।,

ए जिजाबेथ कुछ न बोली, परंतु उसको जानेकी कुछ इच्छा न थी। क्योंकि उसको भय था कि कहीं भि॰ डारसीसे भेंट न हो जाये। भाभीसे खोलकर बात कहनेकी इच्छा हुई परन्तु उसमें भी आपित्त थी। अन्तमें उसने यह तय किया कि यदि भि॰ डारसी यहाँ हुए तो भाभीसे सब हाल खोलकर कह दूंगी।

रातको सोनेसे पहले उसने होटलकी नौकरानीसे पूछा कि पैम्बरलेका मालिक है या नहीं, और यह जानकर उसको बडा आनन्द हुआ कि मि॰ डारसी वहाँ नहीं हैं। अब उसको स्वयं भी पैम्बरले देखनेकी उत्सुकता हुई। और दूसरे दिन प्रातःकाल जब वहाँ चलनेके लिये कहा गया तो उदासीन भावसे वह सहमत होगई। वह पैम्बरलेके लिये खाना होगई।

-\*0%-

## तेतालीसनां परिच्छेद

एलिजावेथने पैम्बरलेके बागको पहले तो घबराते हुए देखा, परन्तु थोडी देरमें उसकी घबराहट दूर होगई। बाग बहुत बडा था और नानाप्रकार की वस्तुएं वहां थीं। नीचेसे प्रवेश करके चढते हुए वे लोग चले गये। दृश्य अत्यन्त सुन्दर था। एलिजाबेथ ध्यानपूर्वक प्रत्येक स्थानको देख रही थी, और प्रत्येक स्थानकी प्रशंसा कर रही थी। धीरे धीरे वे आध मील चढकर बहुत ऊंचाईपर पहुंच गए। और वहांसे उन्होंने पैम्बरले प्रासाद मली प्रकार देखा। पत्थरकी बनी हुई बहुत बडी सुन्दर इमारत थी। प्रासादके पिं

#### जय-पराजय

उंची २ पहाडियाँ थीं और सामने एक छोटीसी नदी वह रही थी। उसके किनारोंपर कोई बनावटी बात न थी। एलिजावेथ इसको देखकर प्रसन्न हो उठी। उसने प्रकृतिका ऐसा अच्छा दृश्य नहीं देखा था। सब लोग इस दृश्यकी प्रशंसा कर रहे थे। उसी क्षण एलिजावेथको यह विचार आया कि पैम्बरलेकी मालिकिन होना भी एक बडी बात है।

पहाडीसे उतरकर, पुलको पार करके वे लोग द्वारपर पहुंचे। एलिजाबेथको फिर भय होने लगा कि कहीं डारसीसे भेंट न होजाय, और कहीं
होटलकी नौकरानीने झुटही कह दिया हो कि डारसी वहाँ नहीं है। मकान
देखनेकी प्रार्थना करनेपर वे लोग हालमें विठाये गये। और दिखंलंगिवालीके
जानेतक, एलिजाबेथ सोच रही थी कि मैं कहां हूं। मकान दिखलानेवाली
भली सभ्य और अधिक अवस्थावाली स्त्री थी। उसके पीछे २ सब लोग
खानेके कमरेमें गये। यह पर्याप्त यडा और सुन्दर सजा हुआ कमरा था।
एलिजाबेथ खिडकीमें जाकर बाहरका हृक्य देखने लगी। जिस पहाडीपरसे
वे अभी उतरकर आये थे, वह यहाँसे बडी सुन्दर प्रतीत होती थी। सारा
हृक्य अर्थात नदीके किनारेसे वृक्ष और घाटीकी मोड देखकर वह बहुत प्रसन्न
सुई। दूसरे कमरेमें जाकर उसने और बहुतसे सुन्दर हृक्य देखे। कमरे बडे
और सुन्दर थे, उनका फरनीचर बहुमूल्य था, परन्तु दिखावटी और फूलबृटेदार न था।

एलिजाबेथने सोचा—इस स्थानकी मैं मालिकन हो सकती थी। इन कमरोंसे में भलीभाँति परिचित होती। इन कमरोंको इस समय अपरिचितकी हिष्टिसे न देखकर अपने मामा और मामीका यहाँ मैं स्वागत करता। नहीं, नहीं ऐसा कभी न होता। मुझको अपने माम् मामीसे नाता तोडना पडता। उनके स्वागत करनेकी आज्ञा न मिलती। इस विचारके आनेसे वह शोक करनेसे बच गयी। मकान दिखलानेवालीसे वह पूछना चाहती थी कि क्या मि० डारसी वास्तवमें यहाँ नहीं हैं। परन्तु पूछनेका साहस न कर सकती थी। अन्तमें उसके मामूने यह प्रश्न पूछा। एलिजाबेथका दिल थडकने लगा।

मिसिज रेनाल्डसने उत्तर दिया—' कल वह अपने मित्रोंके संग यहाँ पहूंचेंगें एलिजावेथको वह जानकर बडी प्रसन्नता हुई कि यदि हम लोगोंको एक दिनकी देर हो जाती, तो फिर यह घर देखनेको न मिलता ?

उसकी मामीने उसको बुलाकर उसका ध्यान एक चित्रकी ओर आक-र्षित किया। वह चित्र और बहुतसे चित्रोंके साथ अंगीठीके कानसपर रखा था। चित्र मि॰ विकमका था। उसकी मामीने मुस्कराते हुए पूछा कि, 'यह चित्र तुमको अच्छा लगा। मकान दिखलानेवालीने आगे बढकर कहा— 'यह चित्र मेरे स्वर्गीय मालिकके दारोगाके पुत्रका है। जिसकी मेरे स्वर्गीय मालिकनेही पाला था। वह अब फौजमेंही भरती हो गया है, और मुझको भय है कि वह बढा बदमाश निकला है।

मिसिज गार्डनरने एलिजावेथकी ओर देखकर मुस्कराया। एलिजावेथ कुछ उत्तर न दे सकी। मिसिज रेनाल्डसने एक दूसरा चित्र दिखाते हुए कहा- 'यह चित्र मेर मालिकका है। यहाँभी उसी समय खाँचा गया था आट वर्ष हुये।'

मिसिज गार्डनरने चित्रको देखकर कहा—' मैंने तुम्हारे मालिककी सुन्दरताकी बंडी प्रशंसा सुनी है। लिजी! तुम बताओ यह चित्र उससे मिलता जुलता है या नहीं।'

मिसिज रेनाल्डस यह जानकर कि एलिजाबेथ उसके मालिकको जानती है, एलिजाबेथकी ओर आदरकी दृष्टिसे देखकर बोली-' क्या यह युवित मि॰ डारसीको जानती है ?'

एलिजाबेथके मुखपर लालिमा आ गई, उसने कहा-' हाँ थोडा जानती हूँ।'

मिसिज रेनाल्डस-' तो क्या आपके विचारमें वह बहुत सुन्दर मनुष्य नहीं हैं।'

एलिजा-' अत्यन्त सुन्दर।'

मिसिज रेनाल्डस — मैंने तो इनता सुन्दर पुरुष नहीं देखा। ऊपर चल कर मि॰ डारसीका एक और इससे बडा चित्र तुम देखोगी। यह कमरा मेरे स्वर्गीय मालिकके बैठनेका कमरा था और ये चित्र इसी प्रकारसे उस समय भी यहाँ थे, उसको इनसे बहुत प्रेम था।

मि॰ विकमका चित्र यहाँ होनेका कारण अब एलिजाबेधकी समझमें आया।

मिसिज रेनाल्डसने तब मिस डारसीका चित्र दिखाते हुए कहा—' कि यह तब खींचा गया था जब यह आठ वर्षकी थी।'

ामि Oगार्डनर-'क्या मिस डारसी भी अपने भाईके समानही सुन्दर है ?"

मिसिज रेनाल्डस-'हाँ, ऐसी सुन्दर स्त्री मैंने नहीं देखी। सत्र कला-ऑमें निपुण है। दिनभर गाती-बजाती है। दूसरे कमरेमें उसका अभी नया बाजा आया है। कल वह भाईके संग यहाँ आयेगी।'

मि॰ गार्डनर-' सालभरमें क्या तुम्हारा मालिक पैम्बरलेमें अधिक दिन नहीं रहता है।'

मिसिज रेनाल्डस-' जितना में चाहती हूँ उतना तो नहीं रहता, परंतु छः महीने तो रहताही है। मिस डारसी तो गर्मियोंमें सदाही यहाँ रहती है।'

मि॰ गार्डनर-'यदि तुम्हारा मालिक विवाह करले तो अधिक दिन यहाँ रहेगा।'

मिसिज रेनाल्डस--' यह तो ठीक है. परन्तु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि उसकी अपने योग्य स्त्री मिलतीही नहीं।' मिस्टर और मिसिज गार्डनर मुस्कराये। एलिजावेथने कहा-'यह तो उसके लिये बडी प्रशंसा की बात है। क्या तुम्हारा यह विचार ठीक है ?'

ामिसिज रेनाव्डस-'में सचही कहती हूँ, और जो मनुष्य उसको जानता है, वह भी ऐसाही कहेगा। आज तक उसने मुझसे कभी कोई कठो स्वात नहीं कही और में उसको चार वर्षकी अवस्थासे जानती हूँ।'

एिछजाबेथको यह सुनकर बड़ा आरंचिय हुआ, क्योंकि उसका यह बड़ा हढ विश्वास था कि डारसी अच्छे मिजाजका नहीं है। उसको और कुछ सुन-नेकी उत्सुकता नहीं थी। कि इतनेमें उसके मामूने कहा- मैंने तो इस प्रकारसे नौकरोंको प्रशंसा करते हुए नहीं सुना। ऐसा मालिक पाकर तुम बडी सौभाग्यवती हो।'

मिसिज रेनाल्डस---'जी हाँ, संसारभरमें ऐसा मालिक नहीं मिल सकता। मेरा विश्वास है कि जो बचपनमें सीधे होते हैं, वे बढकर भी भलेही निकलते हैं। बचपनमें भी मि॰ डारसी अत्यन्त उदार और अत्यन्त मधुर स्वभावका था।'

ए छिजावेथ आश्चर्यमें आकर उसकी ओर घूरने छगी और सोचने छगी 'क्या वह मि॰ डारसीके विषयमें कहा जा सकता है ?'

मिसिज गार्डनर- 'इनके पिता भी तो बहुत सजन थे।'

मिसिज रेनाल्डस —' हाँ, देवी ! और उनका पुत्र भी उन्होंके सहरा होगा। दिरहोंपर उतनीही दया करेगा।'

एिछजाबेथ सुनकर आदचर्यमें आ गई और सुननेको अधीर होने लगी।
भिसिज रेनाल्डसकी और बातोंमें उसका मन न लगा। व्यर्थही भिसिज
रेनाल्डसने चित्रोंके विषयपर, कमरेकी लंबाई चौडाईपर, फरनीचरके मूल्यपर
बात-चीत की। मिस्टर गार्डनरने यह संमझा कि यह अपने मालिककी प्रशंसा
पक्षपातके कारण करती है और फिर उन्होंने उसी विषयपर चर्चा चलाई।

मिसिज रेनाल्डस — 'मि॰ डारसी बहुतही अच्छा जमींदार और बहुतही अच्छा मालिक है। उन आजकलके विषयीं युवकों में नहीं, जो अपने आतिरक्त किसीका ध्यान नहीं रखते। आपको उसका एक कृषक और एक व्यक्ति भी ऐसा न मिलेगा, जो उसकी प्रशंसा न करे। कुछ मनुष्य उसको आभिमानी कहते है, परन्तु में हडतासे कह सकती हूँ कि यह दोष उसमें नहीं है। मेरे विचारमें यह और युवकों की तरह अपना समय गपशपमें नष्ट नहीं करता, इसीलिए लोग अभिमानी समझते हैं।

एलिजाबेथने मनमें सोचा, यह वर्णन तो उसकी सजनही प्रमाणित करता है। उसकी मामीने उसके कानमें कहा—'कि इस वर्णनको सुनकर समझमें नहीं आता कि उसने विकमके साथ क्यों दुर्व्यवहार किया ?'

्र एलिजाबेथ-' कदा।चत् इमको घोखा हुआ हो।'

#### जय-पराजयं

मिसिज गार्डनर-' ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि हमको सूचना देनेवाला बहुतही विश्वासयोग्य मनुष्य था।'

ऊपर पहुँचकर उनको एक बहुतही अच्छा सजाहुआ कमरा दिख-लाया गया। यह मिस डारसीको प्रसन्न करनेकोलए अभी अभी सजाया गया था। क्योंकि पिछलीबार जब वह आई थी तो उसने इसी कमरे को पसंद किया था।

एलिजाबेथने एक खिडकीकी ओर जातेहुए कहा — 'वह बहुत ही अच्छा व्यवहार बहनके साथ करते हैं।'

मिसिज रेनाल्डसने कहा कि मिस डारसी इसको देखकर बहुत प्रसन्न होगी। जिस बातसे मिस डारसीको आनंद प्राप्त हो, वह मिस्टर डारसी क्षणभरमें करवा डालते हैं कोई बात ऐसी नहीं है जो वह उसके लिए न करें।

अब चित्रशाल। और दो तीन कमरे और देखने को रह गए थे। एलिजाबेथ को चित्रकला नहीं आती थी, इसलिए उनको इसमें कल विशेष आनंद प्राप्त न हुआ । मिन डारसीके खींचे हुए चित्र उसकी पसंद आए। वहत से परिवार वालों के चित्र थे। उसमें एक अपरिचित मनुष्य को कोई आनंद नहीं आ सकता था। अंतमें उसका मन एक चित्र ने अपनी ओर आकर्षित किया । यह मि डारसी का चित्र था जिसके मुख पर ऐसी मुस्कराहट थी, जैसी जब वह एिलजाबेथको देखा करता था. तो उसके मखपर होती थी। वई मिनिट तक वह इस चित्रको ध्यानपूर्वक देखती रही। चलते हुए फिर उसने उसकी ओर देखा। मिसिज रेनाल्डस ने उनके। बताया कि यह चित्र डारसीके पिताके जीवन कालमें ही खींचा गया था। एलिजावेथ के हृदय में मि. डारंसी के लिए इस समय ऐसे उत्तम भाव थे. जैसे आज तक कभी नहीं हुए थे। बुद्धिमान नौकरकी प्रशंसासे बढकर अधिक मुल्य की प्रशंसा नहीं हो सकती। जमींदार और धनाढ्य होनेके •कारण कितने मन् ज्योंका भाग्य उसके हाथमें है। कितना भला और बुरा व्यह कर सकता है। मिसिजं रेनाल्डसके वर्णनं से उसका चरित्र कितना माला प्रतीत होता है। इन बातोंका ध्यान आनेपर जब उसने उनके चित्रकी

अमेर-देखा, तब उसको डारसीके प्रेमकी ओर कृतज्ञता उत्पन्न हुई और उस प्रेम के प्रगट करने के बुरेढंग की ओर कोध कम हुआ। घर को देखकर वे लोग नीचे उतरे और मिसिज रेनांव्डंस ने बिदा करते हुए उनको माली के सँग कर दिया कि उनको सब बाग दिखा दे।

जब वे नदीकी ओर चले जा रहे थे, एलिजाबेधने फिरकर देखा मामू और मामी भी ठहर गए। इस इमारतकी बननेकी तिथि पर वे लोग अनुमान कर रहे थे कि सामनेसे अस्तबलकी ओरसे मकानका मालिक आता हुआ दिखाई दिया। बीचमें बीस गजका अंतर था। उसकी दृष्टि से ओझल होना असंभव था। आँखे चार होते ही दोनोंके कपीलींपर लालिमा आ गई । डारसी आस्चर्यमें आ गया, और अपने स्थान ही में जैसे गड गया । फिर अपनेको संमालकर एालिजावेथकी ओर बढा और सभ्यता से उससे बोला। एसिजावेथ उसकी बात सुनकर घवरा गई। माली भी अचम्मेमें आ गया था। मामू और मामी थोडी दूर पर खडे थें। एलिजाबेथको साहस न होता था कि डारसी से आंख मिलाए। उसकी समझमें नहीं आता था कि उसने मि. डारसीके प्रश्नोंके क्या उत्तर दिये । मि डारसीके भावमें परिवर्तन देखकर यह और अचम्भेमें थी । डारसीका प्रत्येक वाक्य उसकी घयराहटकी बढा रहा था । डारसीके बागमें इस प्रकार से आया जाना उसकी अत्यन्त ही अनुचित प्रतीत हो रहा था। वे कुछ मिनट एलिजाबेथ के लिये बहुत ही कठिन थे। डारसी भी आश्चर्यमें था। उसकी बाणीमें भी धीरता नहीं थी। इतनी जल्दी जर्दी वह बोल रहा था कि स्पष्ट होता था कि वह चबराया हुआ है। अन्त में उसको कुछ समझमें नहीं आया। कुछ क्षण चुपचाप खडा रहकर उसने बिदा माँगी।

मामू आए। मामीने भि॰ डारसीकी प्रशंसा की परंतु एलिजाबेथने कुछ न सुना, क्योंकि वह अपने ही ध्यान में मग्न थी। लज्जासे वह गडी जाती थी। मैं यहां क्यों आई। डारसी अपने मन में क्या समझेगा। वह समझेगा कि मैंने फिर अपनेको उसकी राहमें डाला। यह ही क्यों एक दिन पहेल आगया। बार बार उसके मुख पर लालिमा आती थी। यदि हम दस मिनिट पहले चले आते तो डारसी का सामना न होता, क्योंकि यह अभी अभी गाड़ी से उतरा है। वड़े आदचर्यकी बात है कि उसने मेरे परिवार के विषय में बातचीत की। आज तक इतनी सम्यता, इतनी मधुरतासे बोलते तो उसको मैंने नहीं देखा। एलिजावेथ के कुछ समझमें न आता था।

अव वे लोग नदीके किनारे चल रहे थे। बहुत ही सुन्दर रहस्य सामने आ रहे थे। एलिजावेथ अपने माम् और मामीके प्रश्नोंका उत्तर देदेती थीं, परंतु उसका चित्त कहीं और ही था। वह सोच रही थी कि मि॰ डारसी अपने मन में क्या समझते होंगे! क्या अब भी वह मुझसे प्यार करते हैं। उनकी वाणीमें अधीरता थी। माल्यम नहीं मुझको देखनेसे उनको कष्ट हुआ या आनन्द।

अंतमें उसके मामू और मामिक यह कहनेपर कि तुम किस ध्यानमें मग्न हो उसको होश आया और उसने अपनेको संभालने की आवश्यकता समझी।

बागमें युस कर वे लोग ऊपरकी चढ़े, जहाँसे घाटीका सुन्दर हश्य दीखता था। सामने पहाड वृक्षों से ढके हुए थे। मि॰ गार्डनर ने सारे पार्कमें घूमने की इच्छा प्रगट की। उनको माल्स हुआ कि कुल दस मील का चकर है। चलते चलते वे फिर नदीके किनारे पहुँचे गये। यहाँ मार्ग बहुत तंग था। छोटे से पुल पर से होकर उन्होंने देखा कि यह स्थान अधिक शोभायमान नहीं है। यहाँ पर केवल वह नदी थी और तंग मार्ग था। एलिजाबेथ आगे जाना चाहती थी। परंतु धीरे घीरे जा रहे थे। क्योंकि मि॰ गार्डनरको मछलीके शिकारका अत्यंत शौक था। और वह नदीमें मछनिलयों का फुदकना देखकर बार बार रुक जाते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे चलते चलते उनका फिर मि॰ डारसीसे सामना हो गया। एलिजावेथ की अभारचर्य तो अवस्य हुआ परन्तु अब उसने निश्चय कर लिया था कि में शाँति से उससे मिल्ज़ी। कुछ क्षण तक तो उसका विचार हुआ कि दूसरी मोंड पर मुड चलें। परन्तु इतने में भि॰ डारसी पास आ गए १ एलिजावेथने चागकी प्रशंसा करनी आरम्भ ही की थी कि उसकी ध्यान आया कि पैम्बरले

की प्रशंसा करने से मि॰ डारसी कोई और अर्थ न निकालें। इसलिये वह चुप हो गई और उसके मुखपर लालिमा छा गई।

मिसज गार्डनर कुछ पीछे खडी थी। इतने में मि॰ डारसीने मिस एिछजावेथसे कहा 'अपने मित्रोंसे मेरा परिचय कराओ।' इस सभ्यताके लिये एिछजावेथ तैयार न थी। उसकी हंसी आ गई कि अब मि॰ डारसी उन्हीं लोगोंसे परिचय करना चाहते हैं, जो लोग उनका मुझसे विवाह करने के प्रस्तावकी राहमें बाधा थे। उसने सोचा कि यह जानकर कि ये लोग कौन हैं, डारसीको बडा आश्चर्य होगा। इस समय तो वह उनको फैशनेबल आदमी समझता है।

परिचय हो गया। और अपना नाता बताते हुए, एलिजावेथने डारसी की ओर कनिख्यांसे देखा कि वह किस प्रकारसे इसको सहन करता है। उसको कुछ आशा यह भी थी कि ऐसे नातेदारोंसे मिलकर वह अवश्य भाग जायेगा। डारसीको आश्चर्य तो अवश्य हुआ, परन्तु वह भागा नहीं और उन्हींके साथ चलते चलते भि॰ गार्डनरसे बातें करने लगा। एलिजावेथ यह देखकर अपनी विजय पर प्रसन्न हुई। उसको संतोष हुआ कि मेरे कुछ नातेदार ऐसे हैं, जिनके कारण लिजत होनेकी कोई आवश्यकता नहीं। वह उनकी वातचीतको बहुत ध्यान पूर्वक सुन रही थी और प्रत्येक बातसे वह प्रसन्न होती थी क्योंकि उससे उसके मामू की बुद्धि, ज्ञान और अच्छे विचार प्रगट होते थे।

मळलीके शिकारपर बात चल पडी । डारसीने सम्यतासे मि॰ गार्डनर को अपने यहाँ नदीमें मळलीके शिकार खेलनेका निमंत्रित किया। मिसज गार्डनरने एलिजाबेथ की ओर आश्चर्य से देखा । एलिजाबेथ कुछ न बोली । समझगई कि यह सब सम्यता मेरेही कारण है। परन्तु वह आश्चर्य में आ गई थी और बार बार यह सोचती थी कि डारसीमें इतना परिवर्तन क्यों हो गया। क्या मेरे अस्वीकृति ने उसको इतना सीधा कर दिया है। असंभव है कि वह मुझसे अब भी प्रेम करता हो।

आगे आगे दोनों स्त्रियाँ और पछि पछि दोनों पुरुष चले जा रहे थे।

कि मिसिज गार्डनरने एककर कहा ि एलिजावेथका हाथ मुझको पूर्ण
सहायता नहीं दे सकता, इसलिये पित से प्रार्थना की कि वह उसको सहारा
दे। मि॰ डारसी अव एलिजावेथ के साथ चलने लगे। कुछ देर चुप रहकर
एलिजावेथ वोली आप की प्रतीक्षा तो कल थी आज कैसे आगए। आपकी
गृहरक्षिकाने कहा था कि कल आवेंगे। और यही बात हमको होटल में भी
माल्म हुई थी। डारसी ने उत्तर दिया ''हाँ' बिलकुल ठीक है। सबलोगों
से पहले कांमके कारण में आगया। दोष मनुष्य कल आवेंगे। उनमें कुछ
ऐसे हैं जिनसे तुम परिचित हो। मि॰ बिंगले और उसकी वहनें।

एलिजावेथने सिर नवा दिया। मि० विगलेका नाम सुनकर उसको अपनी वही बात नि०डारसीसे अंतिम बातचीत की सुध आई। मि० डारसीको भी ध्यानमें थी।

कुछ देर ठहर कर भि॰ डारसी बोले उस टोली में एक व्यक्ति है। जो तुम से परिचित होने की इच्छा रखती है। क्या तुम मुझको आज्ञा दोगी कि यहाँ मैं अपनी बहनसे तुम्हारा परिचय कराऊं।

एलिजावेथको यह प्रार्थना सुनकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ। उसने समझा कि मिस डारसी की यह इच्छा मिस्टर डारसीही ने उत्पन्न कराई होगी। उसको सन्तोप हुआ कि मि॰ डारसी मुझको अभी भी बुरानहीं समझते है।

वे चुप-चाप विचारों में मग्न चले जा रहे थे। एलिजाबेथ प्रसन्न थी, क्योंकि मि॰ डारसीका अपनी बहनसे उसका परिचय कराना यह प्रमाण देता था कि मि॰ डारसी उसको बहुत अच्छा समझते हैं। वे बहुत आगे निकल गये और जब वे गाडीकें पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मिस्टर और मिसिज गार्डनर चौथाई मील पीछे रह गये हैं।

डारसीने उससे प्रार्थना की कि घर में चलकर बैठो। परन्तु उसने कहा कि में थकी नहीं हूँ, और वे पासके मैदानमें खड़े हो गये। इस अवसर में बहुत कुछ कहा जा सकता था, और चुप रहना भद्दा प्रतीत होता था। वह कुछ बोलना चाहती थी परन्तु विषय समझमें नहीं आता था।

अन्तमं एलिजाबेथने अपनी यात्रा की चर्चा छेडी। परन्तु समय और उस की मामा इतने धीरे २ चल रहे थे कि उसका धीरज और उसके विचार उनेक आने के पहले ही समाप्त हो गैंथे। मिस्टर और मिसिज गार्डनरेक पहुंचनेपर मि॰ डारसीने अन्दर चलकर कुछ खानेके लिये निमंत्रण दिया। परन्तु उन लोगोंने इसको अस्त्रीकार कर दिया और बहुत नम्रता से विदाई हुई। मि॰ डारसीने स्त्रियोंको गाडीमें चढनेमें सहारा दिया। और जब गाडी चल पड़ी तो एलिजाबेथ ने देखा कि मि॰ डारसी धीरे २ घर की ओर जा रहे हैं। अब मामू और मामी की बाताचित आरम्भ हुई। दोनों इस बात में सहमत थे कि मि॰ डारसी अत्यन्त भला मनुष्य है। मामू ने कहा, मि॰ डारसी सम्यतम और अहंकाररिंदत है।

मिसिज गार्डनर-उसकी चालढालसे कुछ रईसी टपकती है, जो बुरी नहीं मालूम होती। मैं ग्रहरक्षिकासे सहमत हूँ, कि मनुष्य चाहे उस को अभिमानी कोंह परन्तु मैंने उसमें कोई अभिमान नहीं देखा।

मि॰ गार्डनर-मुझको उसके व्यवहारसे बडा ही आश्चर्य हुआ। यह सम्यता से भी अधिक था. उसका परिचय एलिजोबथ से बहुत ही थोडा है, उस पर ऐसा अंच्छा व्यवहार चिकत कर देता है।'

मिसिज गार्डनर लिजी ! तुम क्या कहती थीं, वह विकम जैसा सुन्दर तो नहीं, परन्तु उस की आकृति बहुत अच्छी हैं । तुम तो कहती थीं कि वह बहुत बुरा है। एलिजाबेथने कहा कि अब वह कुछ सुधर गया है और आजके समान सभ्य तो मैंने उसको कभी नहीं देखा।

मि॰ गार्डनर-कदाचित् कुछ झक्की हो। बडे आदमी बहुधा ऐसे होते हैं। उस ने मुझ से कहा है कि मछली का शिकार खेलेन आना में न जाऊं गा। कहीं झक में आकर मुझको निकाल ही न दे।

एलिजावेथने समझा कि इन लोगों ने अभी उसके स्वभाव को नहीं समझा है। परन्तु उसने चुप रहना ही उचित समझा।

मिसिज गार्डनर- 'उसका आजका स्वभाव देखकर समझमें नहीं आता कि विकमसे क्यों उसने दुर्व्यवहार किया हैं। उस की दृष्टि में बुराई नही। कुछ ऐसी शानसे वह बोलता है जिससे विदित होता है कि उसका दिल काला नहीं है। उसकी गृहराक्षिकाने तो उसकी बहुतही प्रशंसा की। मुझे तो हंसी रोकना कठिन हो गया था। वह उदार मालिक है, और उदारता नौकरकी दृष्टिमें मालिकको सर्व गुणसम्पन्न बना देती है।

एलिजावेथने डारसीके विकामकी ओर व्यवहारको उचित बताते हुए कहा कि कुछ बांते मुझको ऐसी माल्रम हुई हैं कि जिनसे भि॰ डारसीका व्यवहार अनुचित नहीं कहा जा सकता, और न विकाम ही ऐसे भलेमानस हैं, जैसे हुईफोर्ड शायरमें वे समझे जाते हैं। मुझको यह बहुत ही विश्वसनीय सूत्रसे माल्रम हुआ है कि विकामने जो कुछ कहा था वह विलकुल सच न था।

मिसिज गार्डनर आश्चर्यमें आगई परन्तु अब वह ऐसे स्थानमें पहुंच गई थी, जहाँ उसको अपने बचपनकी याद आगई। इसिलये वह अपने पितको प्रत्येक स्थानके सम्बन्धमें अपने बचपनकी बातें बताने लगी। यद्यपि वह थकी हुई थी, परन्तु खाना खाकर वह अपने बचपनके मित्रोंसे मिलनेके लिये निकली और सन्ध्या इसी काममें व्यतीत होगई। एलिजाबेथको इन नये मित्रोंसे मिलनेमें आनन्द न आया। और वह तो मि॰डारसी ही के विषयमें सोच रही थी कि उसने कैसे सम्यताका व्यवहार किया और मुझे अपनी बहनसे क्यों परिचित कराना चाहता है।

## चौवालीसवां परिच्छेद

एलिजावेथको विश्वास था कि मिं डारसी अपनी बहनको पहुंचनेके दूसरे दिन लेकर मुझसे मिलानेको आयेंगे। परन्तु वह तो पहुंचतेही यहां आ पहुचे। अभी अभी ये लोग घूम फिर कर आये थे कि गाडीकी घरघराहटने उनका ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने देखा कि एक पुरुष और एक युवती उसमें बैठी हैं। साईस और कोचवानकी वर्दीसे एलिजावेथने जान

लिया कि कौन आ रहा है, और उसने अपने नातेदारों को उस बातकी सूचना दी। उसके मामू और मामीको बड़ा आश्चर्य हुआ। और एलिजाबेथकी घबराइटको देखकर और पिछले दिनकी बातों को याद करके उनको एक नया विचार आया। हो न हो मि. डारसीकी इतनी भलमन्सीका कारण एलेजाबेथसे प्रेम तो नहीं है। ये विचार उनके मनमें आही रहे थे कि उन्होंने देखा कि एलेजाबेथ बहुत घबरा रही है। एलेजाबेथ अपनी घबराइट पर आतिचिकत थी। उसकी घबराइटका कारण यह भी था कि मि.डारसीने अपनी बिहनसे मेरी बहुत प्रशंसा की होगी। अब कहीं मि. डारसीने मुझको उस प्रशंसाका अधिकारी न पाया तो बुरा होगा। वह मिस डारसीको प्रसन्न करने लिये अत्यंत चिन्तित थी। परन्तु ऐसा प्रतीत होता था कि प्रसन्न करने की सब शक्तियां उसका साथ छोड रही हैं।

वह खिडकींसे हटकर आ गई और अपनेको शान्त करनेको कमरेमें टहलने लगी। उसके माम् और मामीने उसकी ओर ऐसी दृष्टिसे देखा कि वह और घबरा गई।

मिस डारसी और उसका भाई आगए और परिचय कराया गया। एाठिजाबेथने देखा कि मिस डारसी भी उतनी ही घबराई हुई है जितनी कि वह। यहां आकर उसने सुना था कि मिस डारसी अत्यंत अहंकारिणी है, परन्तु कुछही मिनिटमें मिस एिलजाबेथको यह विदित होगया, कि वह अत्यंत लजाशीला है। कठिनतासे वह एक शब्द मुंहसे निकालती थी।

मिस डारसी लंबी और एलिजाबेथसे डीलडौलमें वडी थी। अवस्था यद्यपि सोलहही वर्षकी थी परन्तु उसका उठान अच्छा था। अपने भाईसे कम सुन्दर थी। उसके मुखपर समझ और हंसमुख लिखा हुआ था। उसका स्वभाव नम्न और विनीत था। एलिजाबेथ समझती थी कि अपने भाईके सहश वह बडी तीक्ष्ण समालोचक होगी, परन्तु उसके भिन्न भावको देखकर उसको संतोष हुआ।

अभी इनको आए थोडी देर हुई थी। डारसीने कहा था कि बिंगले भी तुमसे मिलने आनेवाला है। वह अभी अपनेको तैयार भी न कर पाई थी कि बिंगलेके पैरकी आहट सुनाई दी और बिंगलेने कमरेमें प्रवेश किया। एलिजाबेधका क्रोध तो पहलेही दूर हो चुका था, और यदि कुछ शेप भी होता तो विंगलेके नम्रभावसे वह भाग जाता। बिंगलेने उसकी कुटुम्ब की कुशल पूछकर सदाकी भांति शिष्टाचारसे बातचीत की।

भिस्टर और भिसेज गार्डनरको भी विंगले एक मनोहर पुरुष प्रतीत हुआ। वह भि॰ बिंगलेको देखना चाहते थे। अभी जो उनको भि॰ डारसी और एलिजाबेथके विषयमें संदेह हुआ था. उस संदेहको पुष्ट करनेके लिए उन्होंने उन दोनोंकी ओर ध्यानपूर्वक देखा, और उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि उनमेंसे एक यह जानता है कि प्रेम करना किसे कहते हैं? एलिजाबेथके भावोंको तो वे न समझ सके, परन्तु डारसीके हृदयमें प्रेमकी नदी वह रही थी यह उनको स्पष्ट हो गया।

एलिजावेथको भी बहुत कुछ करना था। यह आगन्तुकोंको प्रसन्न करना चाहती थी और अपने भावोंको शांत रखना चाहती थी। उसको सफलताकी आशा न थी परन्तु उसकी सफलतामें कुछ संदेह न था क्योंकि जिन लोगोंको वह प्रसन्न करना चाहती थी। वे पहलेहीसे उसके पक्षमें थे। विंगले प्रसन्न होनेको उद्यत था। भिस डारसी प्रसन्न होनेको उत्सुक थी और भि. डारसी तो पहलेहीसे प्रसन्न होनेका निश्चय कर चुके थे।

बिंगलेको देखकर एलिजा बेथको अपनी बहनका ध्यान आया। वह जानना चाहती थी कि बिंगलेके भी बेही विचार हैं कि नहीं। कभी तो उसका विचार होता था कि बिंगले पहले बहुत बोलता था अब कम बातचित करता है। कभी वह समझती थी कि वह मेरी ओर देखकर किसी औरकी आझातिको स्मरण करनेका प्रयत्न कर रहा है। जो कुछ हो उसने यह भली भांति समझ लिया कि भिस डारसी और भि. बिंगलेमें परस्पर प्रेम नहीं है। दोनोंमें कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे अनुराग माल्यम हो। दो तीन बार बिदा होनेके पहले भि. बिंगलेने जेनके विषयमें बातचीत करते हुए करुणाके भाव प्रगट किए। उसने एकबार एलिजाबेथसे कहा कि कितना समय हो

202

४४ वां परिच्छेद

गया कि इम लोग नहीं मिले। आठ महीने हो गए। २६ नवम्बरको नाचके अवसरपर इम लोगोंकी अन्तिम भेंट हुई थी।

यह जानकर एलिजावेथको बडी प्रसन्नता हुई कि उसको तारीख भले प्रकारसे याद है। एकबार जब सब लोग बातों में लगे हुए थे तो उसने पूछा कि तुम्हारी सब बहनें लांगवोर्नही में हैं या नहीं। इस प्रदन्में कोई विशेष बात नहीं थी, परन्तु पूछनेके ढंगसे और विगलेकी आकृतिसे कुछ अर्थही निकलता था।

वह डारसीकी ओर देखनेका साहस नहीं रखती थी। परन्तु जब कभी आंखें मिल जाती थीं, उसको विदित होता था कि डारसीके मुखपर सन्तोपकी रेखा है, और उसकी बातोंको वह पसन्द करता है। उसको विश्वास होग्या कि डारसीकी सभ्यता आज तक स्थिर है। जब उसने देखा कि डारसी उन्हीं लोगोंको प्रसन्न करना चाहता है, जिनसे कुछ दिन पहले भिलना वह वृणित समझता था। जब उसने देखा कि डारसीकी सभ्यताकी सीमा वही नहीं है, परन्तु वह उसके उन नातेदारोंसे भी जिनको उसने अभी थोडे दिन हुए निच कहा था सभ्य है तो उसको डारसीका स्वभाव अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ। नीदरफील्डमें अपने भिन्नोंमें कभी भी उसे इतना प्रसन्न नहीं देखा था, और न कभी प्रसन्न करनेका इतना प्रयत्न करतेही देखा था।

आगंतुक आधे घण्टे तक बैठे रहे और जब जाने लगे तो मि० डारसीने अपनी बहनसे कहा कि मिस्टर और मिसिज गार्डनर और मिस बेनटको यहांसे जानेके पहले पैम्बरलेमें भोजनके लिये निमन्त्रित करनेमें मेरा साथ दो। मिस डारसीने बहुत विनीत भावसे उसकी आज्ञाका पालन किया। भिसिज गार्डनरने एलिजाबेथकी ओर देखा कि स्वीकार करना चाहिए या नहीं। परन्तु एलिजाबेथने अपना मुख मोड लिया। यह समझकर कि मुख अपने भावोंको छिपानेके लिए मोडा गया है और अपने पतिकी ओरसे संकेत पाकर उसने निमंत्रण स्वीकार किया। परसोंका दिन नियत होगया।

बिंगलेने एलिजावेथसे फिर भिलनेका अवसर जानकर प्रसन्नता प्रगट की और कहा कि मुझे तुमसे बहुतसी वार्ते करनी हैं और हर्डफोर्डशायरके भित्रोंके बारेमें पूछना है। एिछ जाबेथ यह जानकर कि मेरी बहन जेनके विषयमें कुछ पूछन। होगा, प्रसन्न हुई। आगन्तुकोंके जानेके अनन्तर बह अकेला बैठना चाहती थी. क्योंकि अपने मामू और मामीके प्रश्नोंका उत्तर देना उसके लिए असम्भव था। उनके मुखसे विंगलेकी प्रशंसा सुनकर बह कपडे पहन कर चली गई।

मिस्टर और मिसिज गार्डनरसे उसकी व्यर्थही भय था। वे जबरदस्ती कुछ पूछना नहीं चाहते थे। उनको यह स्पष्ट हो गया कि एलिजावेथसे डारसीका अच्छा परिचय है। यह भी वे समझ गये कि डारसी उससे प्रेम करता है। परन्तु कुछ पूछना उन्होंने उचित न समझा।

मि॰ डारसीमें उन्होंने कोई दोष न पाया। उसका विनय उनसे छिप् न रहा। और यदि वह अपने अनुभवसे, और गृहरिक्षकाके वर्णनसे मि॰ डारसीके चित्रका चित्र खेंचते तो हर्डफोर्ड शायरमें उसको कोई मी डारसीका चित्र न समझता। उनको विश्वास हुआ कि गृहरिक्षका जिसने उसको चार वर्षकी अवस्थासे देखा है, अवश्यही टीक कहती होगी। छैम्पटनके निवा-सियोंने भी अभिमानके अतिरिक्त मि॰ डारसीको कोई दोष नहीं लगाया। अभिमान संभव है, उसको हो और यह भी सम्भव है कि इस छोटीसी नगरीके रहनेवाले, जहां वह बहुत कम रहता था उसको व्यर्थही अभिमानी समझते हों। यह तो सब स्त्रीकार करते थे कि मि॰ डारसी बहुतही उदार पुरुष हैं, और गरीबोंकी सहायता करता है।

विकमके विषयमें इन लोगोंको यह माल्म हुआ कि यहां कोई उसका आदर नहीं करता। भि. डारसीके और विकमके मामलेंको तो लोग नहीं जानते थे, परन्तु यह सबको माल्म था कि डारबीशायरसे जाते हुए वह बहुत कर्जा छोड गया था जो मि॰ डारसीने अदा किया था।

एलिजाबेथको तो आज पैम्बरलेके आतिरिक्त और किसी चीजका ध्यान नथा। डारसीकी ओर उसके क्या भाव हैं इसी सोचमें वह दो घण्टे तक पड़ी रही। क्या वह उससे घृणा करती है। नहीं घृणा तो बहुत दिन हुए दूर हो चुकी है और अब उसको उस घृगाके लिए लड़ मी आती थी। उसके अमृत्य गुणोंको पहले तो उसने किटनतासे स्वीकार किया, परन्तु अब उसके भावोंमें घृणाका अंश नहीं था। वह उसका आदर करने लगी थी। आदरके आतिरिक्त वह इस बातकी कृतज्ञ भी थी कि मि डाग्सीने एक समय मुझसे प्रेम किया था। और मेरे बुराभला कहनेपर भी मुझसे अब भी प्रेम करते हैं। वह समझती थी कि अस्वीकृतिके अनंतर मि. डारसी मुझको अपना जानी दुश्मन समझेंगे। परन्तु इस अकरमात् भेंटने उसको बतलाया कि वह परिचय स्थिर रखनेके लिए बहुत उत्सुक है और मेरे मित्रोंको प्रसन्न करना चाहता है। भिस डारसीसे मेरी मैत्री कराना चाहता है। इतने अभिमानी पुरुषमें इतना पारिवर्तन होना आश्चर्यजनक है और मुझको उसका कृतज्ञ होना चाहिये। क्योंकि इन सब बातोंका कारण मेरा प्रेम है। वह डारसीका आदर करती थी सम्मान करती थी उसकी कृतज्ञ थी। चाहती थी कि वह प्रसन्न रहे। वह केवल इतना जानना चाहती थी कि भेरे साथ विवाह करके वह मुखी होगा या नहीं। और उसके प्रेमको फिर जागृत कर देनेमें मुझको मुख होगा या नहीं।

मामी और भानजीने यह । हिन्द कर लिया था कि भिस डारसीकी सभ्यताका अनुकरण करना चाहिये। कल प्रातः काल हम सब लोग पैम्बरले चलें। एलेजावेथ प्रसन्न थी। परन्तु उसको यह समझमें नहीं आता था कि उसकी प्रसन्नताका कारण क्या है १

मि. गार्डनर कुछ जलपान करके प्रातःकालही चले गये। उनको आज दिनको पैम्बरलेमें मछलीका शिकार खेलना था।

### जैय पराजय

204

# पैतालीसवां परिच्छेद

एलिजाबेथको यह विश्वास होगया कि मिस विगले मुझसे ईप्यों करती है। वह जानना चाहती थी कि पैम्बरलेमें देखें उसके क्या भाव होते हैं, और वह किस प्रकारते मुझसे व्यवहार करती है। पैम्बरले पहुंचनेपर वे लोग एक कमरेमें बिटाए गए जिसके द्वार उत्तर की ओर थे, और इस कारण कमरा गर्मीमें बहुत आनन्ददायक था। उसकी खिडकियोंसे वृक्षोंसे ढकी हुई पहाडियोंका बहुत सुहावना हश्य दिखता था। सामने बाण के पेड थे।

इस कमरेमें मिस डारसीने उनका स्वागत किया। मिसिज हस्टें और मिस बिंगले भी यहां बैठी थीं। मिस डारसीने बहुत ही सभ्यतासे व्यवहार किया। परन्तु लज्जाके कारण वह बहुत खुल न सकी। इसी लज्जा को लोग आभिमान समझते थे। मिसेज हर्स्ट और मिस बिंगलेने तो जैसे इन्हें पहचाना ही नहीं, और बैठनेपर सब लोग थोडी देर चुपचाप रहे। मिसिज एन्स्ले जो मिस डारसीकी देखमालके लिए रखी गई थी सबसें पहले बोली। मिसिज गार्डनर और उनमें बात होने लगी। कभी कभी मिस एलिलावेथ भी बीचमें बोल देती थी। मिस डारसी भी बातचीतमें सम्मिल्ल होना चाहती थी परन्तु साहस नहीं था। कभी बीचमें एक छोटासा वाक्य कह देती थी, जो इतने धीमेंसे कहती थी कि कदाचित् ही कोई सन पाये।

एिछ जाबेंथने देखा कि मिस बिंगले उसकी सब बातें बडे ध्यानपूर्वक सुनती है, और जब वह मिस डारसी से बातें करती है तो वह कान लगाकर सुनती है। परन्तु इस कारण एिछ जाबेथ मिस डारसी से बातें करना न छोड़ देती, यदि यह उससे इतनी दूर न बैठी होती। वह अपने ही विचारों में मग्न थी। उसकी इच्छा थी, उसको भय था कि कहीं मालिक मकान न आजावे। यह निर्णय करना कठिन था कि इच्छा अधिक थी या भय अधिक था। इस

### ४५ वां परिच्छेद

प्रकार से १५ मिनिट बैठने के बाद मिस बिंगलेने बहुत ही रूखे भाव से एलिजावेथ और उसके परिवार की कुशल-क्षेम पूछी। एलिजावेथ ने भी उदासीन भाव से उत्तर दे दिया। दोनों चुप हो रहीं। थोडी देर के अनन्तर नौकर मांस रोटी और अच्छे २ फल लेकर आए। मिसिज एन्स्ले ने मिस डारसी को संकेत किया। अब सबके लिये कुछ काम निकल आया। सब बातें तो न कर सकते थे, परन्तु खा सब सकते थे। अंगूरों की मीनारों ने, नाशपातियों के ढेर ने, आडुओं के समूह ने उनकों मेज पर निमंत्रित किया। खाते हुए एलिजावेथ को यह निर्णय करने का अवसर मिला कि मिस्टर डारसी के अने की उसको इच्छा थी या भय था। इतने में मिस्टर डारसी कमरे में घुसे। पहले तो उसको इच्छा ही की जीत प्रतीत हुई पान्तु थोडी ही देर में उसके आने से एलिजावेथ को दु.ख हुआ।

वह मि॰गार्डनर के साथ मछली का शिकार खेल रहा था। इस समय वह यह सुन कर अन्दर आया कि एलिजांबेथ आई हुई है। उसको देखकर एलिजांबेथ शान्त रहना चाहती थी। परन्तु रहना कठिन था, क्योंकि उसने देखा कि वहां की सब एकतित स्त्रियां उसीकी संदेह की दृष्टि से देख रही थीं। मिस बिंगले तो अत्यन्त उत्सुक थी। अभी तक ईर्ष्यांने उसको निराश नहीं कर दिया था और वह मिस डारसीका मन अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी। मिस डारसी अपने भाई के आने पर एलिजांबेथ से बातचीत करने लगी, और एलिजांबेथने देखा कि वह उनको मित्र बनाने के लिए चिन्तित था, और बातचीत स्थिर रखने के लिए बीच बीच में आपभी बोल उठता था। मिस बिंगले ने भी वह सब कुछ देखा, और क्रींथ में आकर सम्यता को भूल कर वह बोली-क्यों मिस एलिजा! कीज बाले तो मैरिटन से चले गये होंगे; उनके जाने से तुम्हारे परिवारको बहुत हानि होगी।'

डारसीकी उपस्थितिमें विकमके नाम लेने का साहस भिस बिंग्ले को न था परन्तु एलिजावेथ समझ गई कि उसका क्या प्रयोजन है। एक क्षण के लिए व्यायित होकर इस आक्रमण को दूर करने के लिए उसने साधा- रण भाव से उत्तर दे दिया । उत्तर देते समय उसंने अचानक डारसी की ओर देखा । डारसीका मुख लाल हो गया था, और वह ध्यानपूर्वक एलिजाबेथ को देख रहा था । भिस डारसीकी दृष्टि लज्जा के मारे जमीन में गढ़ गई थी । यदि भिस विंगले जानती कि विकमका नाम लेने से उसके प्रियमित्र डारसीको कितना दुःख होगा तो वह कदांपि ऐसा न करती । उसका प्रयोजन तो यह था कि एलिजाबेथको परेशान करे और ऐसे मनुष्यका नाम लेकर जिसको वह पक्ष करती थी, डारसी की दृष्टि में उसको गिरादे । उसका यह भी प्रयोजन था कि डारसीको एलिजाबेथके परिवारके कुछ सभासदोंकी पूर्वतायें और वेहूदिगयां स्मरण कराये । भिस डारसी के मांगने की कहानी वह नहीं जानती थी । एलिजाबेथके अतिरिक्त यह बात किसीको डारसीने न बतलाई थी । और विंगलेके कुटुम्बसे तो इसको बहुत ही गुप्त रखा था । क्योंकि उसका विचार अपनी बहनका विवाह विंगलेसे कराने का था । परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि जेन से विंगले की अलग करने का कारण वही विचार था । सम्भावना है कि इस विचारके कारण वह अपने मित्रके मामलों में अधिक मनोयोग देता हो ।

एलिजावेथके शान्त भावने डारसीको भी शान्त करिया और क्यों । कि मिस बिंगले निराश होकर विकमका नाम लेनेका साहस न रखती थी, तो मि॰ डारसीने भी अपने को संभाला । यद्यपि बोलनेके योग्य वह अभी नहीं हुई थी तो भी मि॰ डारसीसे आंख मिलानेकी उसमें शाक्ति न थी। जो प्रयत्न भिस विंगलेने डारसीके विचार एलिजावेथकी ओरसे हटानेके लिए किया, वह उल्टा पडा।

इस प्रश्न और उत्तरके बाद अधिक देरतक वे लोग न उहरें और जब मिस्टर डारसी उन लोगोंको गाडी तक पहुंचाने गए तो भिस बिंगले एलिजा-बेथ के हारीर की गठन पर, उसके स्वभावपर और उसके वस्त्रों पर कटाक्ष कर रही थी। मिस डारसी इन बातों में साम्मिलित न हुई क्योंकि उसके लिए तो उसके भाई की सम्मितिही पर्याप्त थी। भाई भूल नहीं कर सकता। जब भाई ने एलिजाबेथ की प्रशंसा कर दी तो मिस डारसी के लिए असम्भव था कि वह उसे प्रशंसित न समझे। जब मि॰ डारसी उनकी पहुंचाकर वापिस आया तो भिस बिंगलेने उन्हीं बातों को दोहराना आरंभ किया।

मिस बिंगले— ''मिस डारसी, एलिजावेथ केसी बीमार मालूम होती है। मैंने तो इतना परिवर्तन किसी में आजतक नहीं देखा। वह तो बहुत मदी और काली हो गई है। मुझको और मेरी बहन को उसको पहचानने में कठि-नता हुई।

मि॰ डारसी को यह बात अच्छी न लगी, परन्तु उसने शांतिपूर्वक केवल इतना ही कहा कि मैंने ती उसमें कोई परिवर्तन नहीं पाया। हां, गरमी में यात्रा करने के कारण उसका रंग अवस्य कुछ मध्यम पड गया है।

मिस बिगले - 'मैं तो उसकी कभी सुंदर न समझती थी। उसका चेहरा बहुत पतला है। उसके रंगमें चमक नहीं, उसके नक्शेमें सुन्दरता नहीं, उसकी नाक ठीक नहीं। उसके दांत-खैर सहे जा सकते हैं, परन्तु असाधारण नहीं, उसके नेत्र जिनकी मैंने बहुधा प्रशंसा सुनी है बिलकुल साधारण हैं। मुझको उसकी निगाह अच्छी नहीं लगती और उसका ढंग तो सर्वधा असहनीय है।

मिस विंगले समझती थी कि डारसी एलिजावेथ की प्रशंसा करता है। इस कारण यह बातचीत सर्वथा अयोग्य थी। परन्तु की धमें मनुष्य बुद्धि ते काम नहीं लेता और डारसीको जालमें पंसा हुआ देलकर वह समझी कि मेरी विजय हुई। मिस डारसी चुप रही उसकी बुलवानेकेलिये मिस विंगलेने फिर कहा, "मुझको याद पडता है कि जब पहले पहल हमने ए लिजावेथ को हर्डफोर्ड शायर में देखा, तो हमको आश्चर्य हुआ था कि लोग उसको सुन्दर किस प्रकार कहते हैं। मुझको भिशीमांति स्मरण है कि नीदरफील्डम मोजन के अनन्तर आपने कहा था कि एलिजावेथ सुन्दर है। यदि एलिजावेथ सुन्दर है तो उसकी मां में भी हास्यरस बहुत है। परन्तु उसके अनन्तर उसने आप पर कुछ रंग जमाया। और मेरा विश्वास है कि एक समय आया जब आप उसको सुन्दर समझने लगे।

मि॰ डारसी अपने आवेगको न रोकसके और बोले-''हां, जब मैंने पहले पहल उसको देखा तो वही सम्मति थी,परन्तु अब कई माससे मैं उसकी गणना अपनी परिचित अत्यन्त सुन्दरी स्त्रियोंमें करता हूँ-।"

यह कहकर वह चला गया। मिस बिंगलेने उसको बांधित करके यह बांत कहलवाई, जिससे ि उसके अतिरिक्त और किसी को कष्ट न हुआ।

मिसिज गार्डनर और एलिजावेथ अपने दिनकी मेंटकी वातें करती रही।
प्रत्येक मनुष्येक आचार की आलीचना हुई, परन्तु उस विशेष पुरुष की कोई
बातचीत न चली । उसकी बहन, उसके मित्रों, उसके घर, उसके फलेंकी बातें
हुई, परन्तु उसकी नहीं । एलिजावेथ जानना चाहती थी कि मिसिज गार्डनर
की उसके विषयों क्या सम्मित है, और मिसिज गार्डनर चाहती थी कि स्वयं
एलिजावेथ इस विषय को छेडे ।

# छयालीसवां परच्छेद

लैम्पटनमें पहुंचकर जेनका कोई पत्र न आनेके कारण एलिजाबेथ निराश थी। तीसरे दिन उसको दो पत्र एकही समय मिले और उसे विदित हुआ कि एक कहीं भूलसे इधर-उधर हो गया था इस कारण देरसे पहुंचा। एलिजाबेथको कोई आश्चर्य न हुआ, क्योंकि पता ही बहुत महा लिखा हुआ था। वह घूमने जा रहे थे कि पत्र पहुंचे। एलिजाबेथको पत्र पढनेके लिये छोडकर मामू और मामी घूमने चले गये। पहले वह पत्र जो घूम फिरकर आया था, खोलकर पढना आरम्भ किया। यह पांच दिन पहले लिखा गया था। आरम्भमें तो उसमें साधारण बातोंकी चर्चा थी। परन्तु अन्तका भाग जो एक दिन बाद ।लिखा गया था, बहुत घवराहटमें ।लिखा गया प्रतीत होता था वह इस प्रकार था:-

"यह सब लिखनेके अनन्तर अभी-अभी विदित हुआ है कि एक बहतही दुर्घटना हो गई है। प्यारी लिजी! घबराओ नहीं। हम लोग सब अच्छे हैं। बिचारी लीडियाके विषयमें कुछ लिखना है। कल रातको बारह बजे जब हम लोग सब सो रहे थे. कर्नल फार्स्टरका तार आया कि वह एक अफसर अर्थात् विकमके साथ भाग गई है। कैसे आश्चर्यकी बात है। यहत शोकमय घटना है। परन्तु किटी तो जैसे इसकी प्रतीक्षाही कर रही थी। दोनों ओरसे यह विवाह विवेकहीन प्रतीत होता है। मेरा विश्वास है कि विकमका इदय बुरानहीं है, और वह उससे विवाह करलेगा। माताजी बहुत दुःखी हैं। पिताजीने कुछ अच्छे प्रकारसे इस आपत्तिको सहन किया है। अच्छा हुआ कि हमने विकमके चरित्रके विषयमें पहले उन्हें कुछ नहीं बताया। हमकी भी अब सब बातें भूल जानी चाहियें। वे लोग सनीचरको बारह बजे गये, परन्तु उनके जानेका हाल कल सुबह आठ बंजे मालूम हुआ। उसी समय हमकी तार दिया गया। कर्नल फार्स्टरने हमको विश्वास दिलाया है कि विकम शीघ्रही यहां आवेगा। लीडिया एक पत्र उसकी स्त्रीके नाम छोड गई है। अब मुझको पत्र समाप्त करना चाहिये, क्योंकि मांको भी सान्त्वना देनी है। मुझे भय है कि तुम इस पत्रका आशय न समझोगी। मैं स्वयं भी नहीं जानती कि मैंने क्या लिखा है ? "

बिना सोचे समझे एलिजाबेथने दूसरा पत्र खोलकर पढना आरम्भ किया। यह पत्र एक दिन बादका था:—

'मेरी प्यारी बहन! इस समय तक तुमको मेरा पहला पत्र मिल गया होगा। मेरे सिरमें इतनें चक्कर आ रहे हैं। मेरी समझमें नहीं आता कि में क्या लिख रही हूँ। खबर बुरी है। मि० विकम और लीडियाका विवाह विवेकहीन होता, परन्तु अब ते। इस बातकी चिन्ता है कि विवाह हुआ भी या नहीं। कर्नल फार्स्टर कल यहां आये थे। उनसे विदित हुआ कि वे लोग स्काटलैंड नहीं गये हैं। लीडियाके छोटेसे पत्रमें जो उसने भिसिज फार्स्टरके लिये छोडा था, लिखा था कि वे लोग ग्रेटनाग्रीन जा रहे हैं। डेनीकी बात-चितसे माद्यम हुआ कि विकम लीडियासे विवाह न करेगा। यह जानकर

कर्नल फार्स्टरने उनका पीछा किया। क्लैफम तक तो पता मिला उसके अनन्तर केवल इतना विदित हुआ कि वे लन्दनकी सडकपर गये हैं। लन्दनके बागमें भी पूछताछ की परन्त पता न चला। फिर कर्नल फार्स्टर हर्डफोर्ड-शायरमें आये। बहुतही सज्जनताके साथ उन्होंने अपना भय प्रगट किया। मिसिज फार्स्टर और उनको कोई दोप नहीं दे सकता। मेरी प्यारी लिजी! हमारी विपत्ति वडी कठोर है। माता और पिता तो बहुतही दुःखी हैं, परन्तु में विकमकी इतना बुरा नहीं समझती। बहुतसी बातें के कारण संभव है कि वे लन्दनमें चुपकेते विवाह कर लें। और यदि लीडियाको खराबही करनेकी उसकी इच्छा है तो लीडियाको में इतना विवेकहीन नहीं समझती। परन्तु कर्नल फार्स्टर कहते हैं कि विकमपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। और वह कदापि लीडियासे विवाह न करेगा। मां कमरेमें बिमार पड़ी है। पिता बहुत दुःखी हैं। छिनी! तुम इन दुःखित करनेवाले दृश्योंसे दर हो, मेरी इच्छा है। के तुम वापिस आ जाओ। मैं स्वार्थी नहीं हुँ परन्तु मैं। फिर तुमके । यही लिखुंगी कि तुम लोग सब यहां आजाओ। मुझे मामूसे यहतसी प्रार्थन करनी है। पिताजी कर्नल फार्स्टरके साथ उनको इंडने लंदन जा रहे हैं। वह किस प्रकारसे ढूंढेंगे में नहीं जाननी। मैं समझती हूँ कि वह अच्छे प्रकार नहीं इंद सब ते । कर्नल फार्स्टरको कल शामको । फिर ब्राईटन पहुंचना हैं । ऐसी दशामें मेरे मामुकी सहायता अत्यन्त आवश्यक है। मुझको पूर्ण विश्वास है कि वे अवस्य आवेंगे।

एालिजावेथ चिछाती हुई उठी, मेरी मामी मेरे माम् कहां है। द्वार तक पहुँची थ्री कि नौकरेन द्वार खोला और मि॰ डारसीने प्रवेश किया। एलिजा-वेथके पीलेमुख और घवराये हुए भावने डारसीको घवरा दिया। वह बोल भी न पाया था कि एलिजावेथने कहा- अमा करें, में इससमय आपसे कुछ वात नहीं कर सकती। एक क्षणभी व्यर्थ नष्ट नहीं कर सकती। इसी क्षण मि, गाईनरसे अत्यन्त आवश्यक काम है।"

डारसी—'हे ईश्वर! क्या बात है। मैं आपको एक क्षणभी न रोकूंगा। परन्तु आपकी दशा ऐसी नहीं है कि आप मिस्टर और मिसिज गार्डनरको हुंढें। में इंढे लाता हूँ या नौकरको भेज दीजिए।'

एलिजावेथ रक गई, उसके पैर लडखडा रहे थे और वह जानेमें अस-मर्थ थी। नौकरको बुलाकर उसने हांपते २ कहा कि मिस्टर और मिसिज गार्डनरको तुरन्त बुला लाओ। नौकरके जानेके अनन्तर एलिजावेथ बैठ गई। उसकी दशा ऐसी हो रही थी कि डारसीने वहांसे जाना अनुचित समझा। बहुत नम्रतासे उसने कहा कि क्या में नौकरानीको बुला दूं? आप कुछ लें। एक गिलास शराबहीका सही। क्या में ले आऊं, आप बहुत वीमार माल्स होती हैं।

एलिजाबेथने अपनेको संभालते हुए उत्तर दिया, नहीं २, मैं अच्छी हूँ। लांगबोर्नसे अभी एक पत्र आया है, जिसमें बहुत दुःखका समाचार लिखा है, उसीसे घबरा गई हूँ।

यह कहकर उसके आंसु भर आए और वह थोडी देरतक एक शब्द भीन बोल सकी। डारसीने कुछ कहा जो भलीप्रकार सुनाई न दिया, और वह खुपचाप खडा उसको देखता रहा। अन्तमें एलिजाबेथ फिर बोली, अभी र मुझको जेनका पत्र भिला है, जिसमें दुःखमय समाचार लिखे हैं। उसको छिपानेसे कोई लाभ नहीं। मेरी सबसे छोटी बहन अपने मित्रोंको छोडकर भाग गई है। उसने अपनेको भि॰ विकमके हाथोंमें दे दिया है। साथ र दोनों त्राईटनसे भागे है। आप भि॰ विकमको भलीभांति जानते हैं। आप समझ संकते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा? लीडियाके पास धन नहीं अच्छे सम्बन्धी नहीं। वह कभी भी उससे विवाह न करेगा। लीडियाका सर्वनाश हो गया।

डारसी आश्चर्यमें खडा रहा। वह फिर उत्तेजित वाणीमें बोली-'जब में सोचती हूँ कि में इस बातको रोक सकती थी। में विकमको जानती थी।यदि उसका कुछ अंश अपने परिवारको बता देती।यदि विकमका चरित्र पहलेसे सबको माल्स्म होता, तो यह दुर्घटना न होती, परन्तु अब क्या, अब तो चिडियां खेत चुग गई।'

डारसी-' मुझको दुःख है, शोक है। क्या यह बात सर्वथा सत्य है ?"

एलिजा॰—सर्वथा सत्य है। रिववारको वे ब्राईटनसे स्वाना हुए। लन्दनतक उनका पता लगा है, उसके आगे नहीं। स्काटलैण्डें तो वे कदापि नहीं गए।

डारसी — 'क्या किया गया है ? अब तक उनको इंटनेके लिए क्या प्रयत्न किया गया है ?'

एलिजा-''मेरे पिता लंदन गये हैं। जेन ने माम् को बुलाया है, और हमलोग आधे घंटेमें यहांसे रवाना हो जायेंगे। परन्तु कुछ नहीं हो सकता! वैसे मनुष्य को राजी करना असंभव है। उनका पता ही कैसे लगेगा। मुझको कोई ख्याल आया नहीं। हाय! कैसी भयानक हदता है।" डारसीने सिर हिलाया और खड़ा रहा।

एलिजा०-''जब मुझको उसका सच्चा चरित्र मालूम हुआ, हाय! मैनें क्यों नहीं सबको बता दिया, ओफ ! बडी भूल हुई।'

डारसीने कुछ उत्तर न दिया। उसने कदाचित् एिलजावेधकी बातें सुनी ही नहीं। वह ध्यानमें मग्न कमरेमें इधर-उधर घूम रहा था। उसकी मैंहिं चढी हुईथी उसके मुखपर उदासी थी। एालिजावेथ सब समझ गई। उसका दिल बैठा जा रहा था। अपने परिवार की ऐसी निर्बलता करा प्रमाण देखकर वह अपनी दृष्टिम आप घृणित प्रतीत हो रही थी। अब वह क्या करसकती थी, अपनी जयका ध्यान करके उसकी कुछ सांख्यना न हुई। अब क्या हो सकता था? मैं चाहती तो डारसीसे प्रेम कर सकती थी, परन्तु अब सब व्यर्थ है।

लीडियाने हमारे कुटुम्ब पर घव्चा लगा दिया। एलिजावेथ अपना मुंह रूमालमे दक कर चुपचाप बैठ गई। थोडी देरके अनन्तर डारसीने करुणाकी वाणी में उससे कहा:-'मैं समझता हूँ कि आपकी इच्छा है कि मैं यहांसे चला जाऊं। मेरे ठहरनेका भी कोई कारण नहीं। मुझको दुःख है परन्तु अब दुःख से क्या लाभ ? मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं ऐसी बात कहूँ या करसकूं जिससे आपकी विपात्त कुछ कम हो। परन्तु अब इस व्यर्थ की इच्छा प्रगट करनेका क्या प्रयोजन ? इस दुर्घटना के कारण मुझको भय है कि आप आज पैम्बरले भोजनमें न आसकेंगी।

388

### ४६ वां परिच्छेट

एलिजा॰-'जी हां कृपया मिस डारसीसे मेरी ओरसे क्षमा प्रार्थना करें। उससे कहें कि आवश्यक कामके कारण में घर जारही हूँ। जहांतक होसके इस दुर्घटनाको गुप्त रखें। यद्यपि मैं समझती हूँ कि अधिक दिन तक यह बात छिपाई नहीं जा सकती।

गुप्त रखनेका विश्वास दिलाकर और अपनी सहानुभूति प्रगट करके और यह इच्छा प्रगट करके कि इस दुर्घटनाका परिणाम अच्छाही हो एक गंभीर विदाई की दृष्टि डालकर डारसी चलता हुआ।

उसके कमरेसे निकलने के अनन्तर एलिजावेथने सोचा कि अब इतनी मित्रता और नम्रतासे डारसी मुझसे नहीं मिलेगा। अब उसने अपने और डारसीके सम्बन्ध में पिछली बातें सोचनी आरम्भ की तो उसको अपने हठपर दुःख हुआ । यदि कृतज्ञता और आदर अनुराग की नीव हैं, तो एछिजाबेथ के भावमें परिवर्तन कोई अस्वाभाविक नहीं थे। परन्त यदि इन बातोंसे उत्पन्न हुआ अनुराग उसके मुकाबिलेमें अस्वामाविक है कि जो अनुराग पहली दृष्टिमें दो बातें किये बिनाही होता है. तो हम एलिजावेथ की कोई प्रशंसा नहीं कर सकते। कदाचित् विकम की पक्षपाती होने के कारण उसने डारसीसे पहले प्रेम न किया। डारसीको जाता हुआ देखकर उसको दुःख हुआ। हाय! लीडियाने इस सबका ही सर्वनाश कर दिया । जेनका दूसरा पत्र पढकर उसकी विश्वास था कि विकंम लीडियासे विवाह कदापि न करेगा। पहले पत्र को पढकर तो उसको आश्चर्य था कि विकम लीडियास विवाह करे। लीडियाके पास धन नहीं लीडिया उसकी अपनी ओर आकर्षित भी नहीं कर सकती। अब सबबात स्पष्ट थी। थोडी देरको मुख भोगनेके लिए लीडियाको वह लेगया है। लीडिया यह समझती होगी कि अंतमें विवाह हो जायेगा। परन्त न तो लीडियामें इतनी समझ ह, न इतना सतीत्व का विचार है कि वह अपनी रक्षा कर कके।

जब फौज हर्डफोर्डशायर में थी, तो एलिजाबेथ को कभी यह विदित न हुआ था कि लीडिया विकमसे प्रेम करती है। परन्तु उसका यह विश्वास था कि लीडिया उन स्त्रियोंमें से है जो तानिक सा उत्साह पाने पर प्रत्येक मनुष्य से प्रेम कर सकती है। कभी एक अफसर, कभी दूसरा उसका प्रिय होता था। हाय, ऐसी युवती की हमलोगों ने देख भाल न की।

घर का दृश्य स्मरण करके वह पागल हो उठी। पिता अनुपिस्थित, माता मूर्खा, जेन चिन्तित परन्तु घर जाना भी आवश्यक था। इतने में मिस्टर और मिसेज गार्डनरने प्रवेश किया। उनको समाचार बताये गए और कांपते हुए पत्र पढ़कर सुनाए गये। यद्याप मिस्टर और मिसिज गार्डनर लीडियासे स्नेह नहीं करतेथे परन्तु फिरभी वे बहुत दुखी हुए। लीडियाही की नहीं सारे कुटुम्बकी बदनामी थी। मि॰ गार्डनर ने कहा कि मैं अपने भरसक सहायता करूंगा। तीनों व्यक्तियों के एकही। भाव होनेके कारण यात्राका निर्णय हो गया।

।मिसिज गार्डनरने कहा-'परन्तु आज तो पैम्बरले में भोजन को जाना था जौन मुझसे कहता था कि जब वह मुझे बुलाने गया तो, मि.डारसी यहां थे।'

एलिजा ै—'हां, और मैंने उनेस कह दिया है कि हम आज खाना खाने नहीं आसकते। वह सब तय हो गया है।'

मिसिज गार्डनर मर्नोम सोचन लगी, क्या तय हो गया है। क्या मिस्टर डारसी और एलिजावेथोंम इतनी घनिष्ठता है कि इसने सब हाल डारसी को बता दिया।

असबाब बंधने लगा। सब भित्रोंको झुठे बहाने लिखे गए कि हम तुरन्त आरहे हैं। होटलका हिसाब चुकाया गया। घंटे भरमें सब हो गया और वे लोग लांगबोर्न की सडकपर गाडी में खाना हो गए।

# सैंतालीसवां परिच्छेद

.... 0 .....

गाडीमें जाते हुए मामू ने कहा एाठिजावेथ बहुत सोचने पर मेरी समझ में तो यही आता है कि तुम्हारी बहनका विचार ठीक है। कोई युवक एक ऐसी कन्या के विरुद्ध जिस कन्याके मित्र और रक्षक उपास्थित हों, ऐसा काम न करेगा। और फिर वह कन्या उसी कर्नेल के कुटुम्बमें रह रही थी। क्या वह समझता है कि उसके मित्र और रक्षक उसकी खोज न करेंगे। क्या ऐसी कुचेष्टा करके वह फिर कर्नल फार्स्टर के सामने आ सकता है।'

एलिजावेथ खुश होकर बोली क्या आपका ऐसा विचार है?

मिसिज गार्डनर-'मेरी सम्मित भी तुम्हारे मामू के समान ही है। में विकम को इतना बुरा नहीं समझती। लिजी क्या तुम विकम को इतना बुरा समझती हो ?

एलिजा • - 'यादे उसकी अपनी कुछ हानि हो तो वह ऐसा न करेगा। परन्तु दूसरे की हानिकी चिन्ता करने वाला वह नहीं। यादे उनको विवाह ही करना था तो वे स्काटलैंड क्यों नहीं गये !'

मि॰ गार्डनर-इसका क्या प्रमाण है, कि वे स्काटलैंड नहीं गये ?' एलिजा॰-क्योंकि वारनट रोड पर उनका कोई पता नहीं चला। मि॰ गार्डनर-अच्छा समझलो कि वह लंदन ही गये है। समय है कि

वहां किसी प्रकारसे बिवाह करेंछे। उनके पास धनका अभाव है। लन्दनमें सस्ते में काम हो जायगा।

एलिजा-परन्तु फिर इस गुप्त प्रकारसे भागने से क्या प्रयोजन ! पकडे जाने का क्या भय ? विवाह को गुप्त रखनेका क्या लाभ ? नहीं रिऐसा कदापि नहीं हो सकता । उसका विशेष मित्र स्वयं कहता है कि वह लीडियासे विवाह न करेगा । बिकम धनहीन स्त्री को कभी न अपनायेगा । वह ऐसा करनेमें बिलकुल असमर्थ है । लीडियांके पास क्या घरा है ? केवल यौवन,स्वास्थ्य और हंसमुखपन । इन बातोंके लिए विकम कभी भी अपने आगामी जीवनको नष्ट न करेगा । इस माग जानेसे विकमके ऊपर फौजसे क्या आपत्ति आयेगी, यह बह नहीं कह सकती । लीडियांके कोई भाई नहीं कि वह उससे बदला लें। और पितांके स्वभावसे तो उसने भलींभांति समझ लिया होगा कि न वह कुछ कहेंगे, न कुछ करेंगे । विषयमें सोचेंगे ।

मि॰ गार्डनर-'परन्तु क्या तुम लीडियाको इतना गया गुजरा समझती हो कि वह अविवाहित रहकर भी उसके संग रहेगी ?

एलिजावेथकी आंखोंमें आंस् भर आये। वह बोली-'बडे दुखकी वात है। कि अपनी बहनके सतीत्वमें में संदेह करूं। भेरी समझमें नहीं आता कि क्या कहूँ। कदाचित् में उसके साथ अन्याय कर रही हूं। परन्तु उसकी अवस्था कम है। कभी गम्भीर विषयों पर उसने नहीं सोचा है। साल भरसे तो वह खेलकूद नाच तमाशेके आतिरिक्त और कुछ नहीं जानती। वह बिलकुल नासमझ है। जबसे फौज मेरिटनमें आई है, उसका काम प्रेम करना, मनुष्योंसे हंसी मजाक करनाही रहा है। और हमसब जानते हैं कि विकमम वे सब गुण मौजूद हैं जिनसे स्त्रियोंके हदयकी वह अपने वशेंम कर सकता है।"

मिसिज गार्डनर-'परन्तु जेन तो विकमको इतना बुरा नहीं समझती।''
एलिजा-' जेन कभी किसीको बुरा नहीं समझती। और कौन मनुष्य ऐसा
होगा जो किसी पुरुषका पुराना चिरित्र जाने बिना उसको बुरा समझेगा। परन्तु
जेन और मैं दोनों जानते हैं कि विकम वास्तवमें क्या है ? हम जानते हैं कि
वह रुपया उडाऊ है। उसमें न सचाई है, न ईमानदारी। वह झुठा घोलेबाज
और चुगलखोर है।"

मिसिज गार्डनर यह जाननेके लिए उत्सुक होने लगी कि एलिजाबेथ ये बातें कैसे जानती है। यह बोली "सचमुच तुम सब जानती हो ?"

पिलजा— 'हां, मैंने अभी तुमसे थोडेदिन हुए कहा था कि उसने डारसी के संग कैसा अमानुषिक व्यवहार किया हैं। तुमने सुना है कि विक्रम किस प्रकारसे उस मनुष्य की, जिसने उसके साथ उदारता और क्षमाका वर्ताव किया है, निन्दा करता है। और बहुतसी वार्त है, जिनको मैं कहना नहीं चाहती परन्तु पैम्बरले परिवारेंक विषयमें वह अत्यन्त झुठ बात है। भिस डारसीके, उसने अभिमानिनी, घमण्डी और घृणित युवती बताया था. परन्तु यह सब बिलकुल झूठ है। हमने स्वयं उसका देखा है, वह कैसी निरिंग मानिनी और सनेहमयी युवर्ती है।"

मिसिज गार्डनर — "परन्तु क्या लीडिया यह सब नहीं जानती ? क्या

लीडिया इन सब बातोंसे अनिभन्न है ?"

एलिजा— 'हां, यही तो बुराई है। मैं स्वयं पहले कुछ न जानती थी।
केंटमें रहकर ये सब बातें मुझे माल्य हुई। जब मैं घर वापिस आई, तो फीज
एक पक्षमें जाने वाली थां। इस लिए मैंने और जेनने जिसको सब हाल मैंने
बता दिया था, उसकी पोल खोलना अनुचित समझा। उससे किसीको कोई
लाभ न होता। जब लीडियाका मिसिज फार्स्टरके साथ जाना निश्चित हो
गया, तब भी मुझे यह न सुझा कि लीडियाको उसका सच्चा चिरत्र बता हूं।
सच बात ती यह है कि मैं समझतीही न थी कि लीडियाको वह घोला देसकेगा
मेरे मिर्निक्कमें यह कभी नहीं आया कि लीडियाका बाईटन जाने का यह
परिणाम होगा।"

मिसिज गार्डनर—''तो क्या में यह समझूँ कि बाईटन जानेके पहले लीडिया और विकममें कोई अनुरागके लक्षण तुमने नहीं देखे।"

एलेज-'नहीं, यदि ऐसा होता तो तुम जानती ही हो कि हमारे कुटुम्बमें हलचल मच जाती। जब वह मेरिटन आया तो लीडियाने उसकी प्रशंसा की, हम सबने भी की | दो मास तक मेरिटनके आसपास की युवातिया तो उसपर मोहित होकर अपने होश-हवास में न थीं। परन्तु विकमने कभी कोई विशेष अनुराग उसपर प्रगट नहीं किया। लीडिया का अनुराग स्वयं भी कुछ दिनमें फीका पड गया और वह फीजके और अफतरोंके संग हंसने बोलने लगी।

एक रात राहमें रहकर वे दूसरे दिन खानेके समय लांगबोर्न पहुंचे। एलि-जांभेथ को सन्तीप था कि जेन हो अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़ी। गार्डनर कुटुम्बके बच्चे गाड़ी को देखकर बाहर जीने पर आ गये और जब गाड़ी द्वार पर आ लगी तो उनके मुलोंपर प्रान्तता झलक उठी, और वे उछलने--कूदने लगे। एलिजानेथने गाड़ीने निकल कर सब बच्चोंको चूमा और फिर आगे बढ़कर कमरेमें जेनसे मिली। दोनों की आंखोंमें आंसू थे। दोनो प्यार करके खूब रायी। एलिजानेथने तुम्नत पृष्ठा कि कोई पता लगा कि नहीं।

ान जिन- 'बुंछ नहीं, परन्तु अब मामू अत्मि हैं तो सब क.म हो जायगा

एिलजा-''क्या पिताजी लन्दन में हैं ?'' जेन-''हां वे तो मंगल ही को चले गये।'' एलिजा॰-''उनका कोई पत्र आया?''

जेन-'एक आया था। कुशलपूर्वक पहुंचने की बात लिखी थी, ओर यह लिखा था कि जब तक कोई समाचार न मिलेगा पत्र न भेजूंग।" एलिजाबेथ-'माताजी कैसी हैं और तुम सब लोग कैसे हो ?"

जेन — ''मां अच्छी ही हैं। परन्तु बहुत घवराई हुई हैं। वे ऊरर हैं, और तुम सबसे मिलकर प्रसन्न होगी। मेरी और किट्टी बिलकुल अच्छी हैं।" एलिजा—''परन्तु तुम कैसी हो, बहुत पीली हो गई हो। तुमने बहुत कृष्ट

उठाया।"

जेनने विश्वाम दिलाया कि मैं बिलकुल अच्छी हूँ । उनकी बातचीत हो रही थी कि भिस्टर और भिसिज गार्डनर अब अपने बच्चें। को प्यार करके आगे आए । जेनने आगे बढकर आखें।में आंगू मरे ही उनका स्यागत किया।

जब वे सब ड्रांयगरूममें पहुंच गये तो मामू और मामीन भी वे ही प्रश्न किये जो एलिजाबेथ कर चुकी थी, परन्तु जेन उनको कोई नया समाचार न बता सकी। जेन की अच्छी प्रकृतिने अभी उनका साथ नहीं छोडा था और वह अब भी आशा करती थी कि सब काम ठीक हो जायेगा। एक ही दो दिनमें छीडिया या उसके पिताका पत्र आयेगा,जिसमें लिखा होगा कि विवाह कशल पूर्वक हो गया।

अब सब लोग मिसिज वेनटके कपेर में गरे। वह रोती चिल्लाती थी, विकास को गालियां देती थी और अपने दुखोंका वर्णन करती थी। अपने अतिरिक्त सबको अपराधी बताती थी। यद्य प उसीने अपनी लडकीको खराब किया था। 'यदि हमलोग सब ब ईटन गरे होते तो वह करापि न हुआ होता। विचारी लीडियाक कोई रक्षक न था। न माल्म क्यों फास्टर कुटुम्बने उसे घरसे बाहर निकलने दिया। उन्होंने उसकी देख-भाल विलक्षल नहीं की विहीं तो लीडिया ऐसी नहीं थी कि वह ऐसा दु:साहस कर बैठती। मेरा पहले ही से विचार था कि लीडियाका उनके संग भेजना उचित नहीं था। परन्तु

मेरी बात काट दी गई। मेरी कौन सुनता है। हाय, मेरी प्यारी पुत्री! और अब मि बेनट चे अपये हैं। मुझको विश्वास हैं कि वे विकमसे लड़ेंगे और विकम उनको मार डालगा। फिर हम सबका क्या होगा। मेरे पितक कब में आसमसे लेटने से पहले ही कालिन्स हमको घरसे निकाल देंगे। प्यारे भाई! यदि तुम सहायता न करोंगे तो हम कहीं के न रहेंगे।

सब लोगांने ऐपे विचारों का विरोध किया और मि॰ गार्डनरेन अपनी बहुन और सारे कुटुम्बके माथ स्नेह प्रगट करते हुए कहा कि कलही मैं लंदन जाऊंगा और लीडिया की खोजमें मि॰ बेनट की सहायता करूंगा। व्यर्थमें तुम मत धवराओं। हमको बुरीसे बुंरी वात के लिये तय्यार रहना चाहिये। परन्तु यह न समझना चाहिये कि वह अवस्य ही होगी। संभव है कि कुछ दिनोंमें हमको उनका समाचार मिले। जब तक यह न माल्म हो कि अभी तक वे आविवाहित हैं और विवाह करनेका उनका कोई विचार नहीं तब तक हमें निरादा नहीं होना चाहिए। लंदन पहुंचते ही मैं मि, बेनट को अपने घर ले जाऊंगा और फिर वहां सलाह करके हमलोग काम करेंगे।

मिसिज बेनट – मेरे अच्छे भाई ! मुझको तुमसे यही आशा थी। लंद-नमें जा कर उनको खोज निकाले। यदि अभी उनका विवाह नहीं हुआ है तो तुरन्त कर दो। लीडियाको समझा देना कि विवाहके अनन्तर कपडों के लिए जितना रुपया मांगेगी में दूंगी। मि बेनटको लड़ने न देना। उनसे मेरी दशा बताना कि में कितनी सहमी हुई हूँ। मेरी दोनों ओर की पसालेयों में दर्द है, दिल घड़कता है, सिर दुखता है। न रात को चैन है न दिन को आराम है। लीडियासे कहना कि अभी कपड़े मोल लेनेकी जल्दी न करे। क्यें।कि वह नहीं। जानती कि कौन बजाज अच्छे हैं। मैं समझती हूँ कि तुम ये सब कोगे।

मि. गार्डनरने उनको विश्वास दिलाया कि जो कुछ मुझसे हो सकेगां करूंगा, परन्तु तुम अपने को संभाले रखो। अधिक आशा या अधिक भय करने की कोई आवश्यक्ता नहीं। इस प्रकारसे समझा कर वे लोग बाहर खाना खाने निकले। यद्यपि उसके माई और बहनको फ़सलाया गया कि वे अलग न रहें। तो भी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बहनको अपनी वाणीपर कावू नहीं है और नौकरोंके सामने भी वह खानेके समय उलट-पुलट बोल बैठती है। इसलिये उन्होंने कमसे कम घरके एक आदमीको उसकी रक्षार्थ रखना स्वीकार किया।

भोजनके कमरेमें उनके साथ मेरी और किट्टी भी सम्मिलित हो गईं थीं, वे अपने २ कमरोंसे आई थीं। एक पुस्तकें छोडकर आई थी दूसरी शृंगारके कमरेसे आई थी। उन दोनोंक मुख शान्त थे। पर किटीका मुख कुछ शोकांतुर भी था क्योंकि उनकी प्यारी बहन गुम हो गई थी। मेरी तो मेजपर बैठतेही एलिजावेथसे गंभीर बातोंमें उलझ गई।

मेरी—यह बडी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, इसके विषयमें बहुत चर्चा हुई। परन्तु हमें इर्ष्या छोडकर अपनी बहनोंके घायल हृदयोंमें शान्तिकी मल्हम लगानी चाहिये।

परन्तु जब उसने देखा कि एलिजाबेथ इसका कुछ उत्तर देना नहीं चाहती तो मेरीने फिर यों कहा,— लीडियाके लिये तो यह दुर्चटना बडी दुःखदायक हुई है, परन्तु हम इससे एक लाभदायक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि नारी अपने सद्गुणोंको खोकर सदा हानि उठाती है। उसकी एक भी भूल उसे अनन्त दुःखोंमें डाल देती है। उसकी कीर्तिका नाश हो जाता है। उसे पुरुषकी लीलेंसोसे सदाके लिये कोई भी बचा नहीं सकता है।

एलिजाबेथने आश्चर्यान्चित होकर अपनी आंखें ऊपर उठायीं परन्तु फिर भी वह कुछ उत्तर न दे सकी। परन्तु मेरीने इस प्रकारकी सिच्छक्षा-ओंको उस बुराईसे निकालकर सुनानेमेंही अपनी आत्माकी शान्ति अनुभवकी।

तीसरे पहर दोनों बडी बहनें-जेन और एलिजाबेथ-इस विषयकी अधिक जानकारीके लिये परस्पर उत्कंठित होकर आध घंटेके लिये एकान्तमें मिलीं। दोनोंने इस घटनापर शोक प्रगट किया और अन्तको एलिजाबेथने जेनसे पूछा—

एलिजाबेथ- 'मुझे सब बातें इस विषयमें मुनाओ जिससे मुझे भी सारी घटनाका पता लग सके। कर्नल फार्स्टरने क्या कहा? क्या उन्हें इस घटनाके होनेके पहलेसे कोई संभावना नहीं थीं ? उन्होंने अवश्यही उन दोनोंको इक्हें देखा होगा।'

जेन- 'कर्नल फर्स्टर यह स्त्रीकार करते हैं कि उन्होंने उन दोनोंकी बातोंसे कुछ भांपा था। वह प्राय: लीडियाका पक्ष लिया करता था, पर इतन्तेसेही हम कुछ भी निश्चय न कर सकते थे। मैं उसके लिये बडा दुःखी हूं। उसका आचरण, अज्ञाकारी और द्यापूर्ण था। वह हमें अपने निश्चयका विश्वास दिलाने आया करता था कि वे दोनों स्काटलैंड जायेंगे। ज्योंहि कि उनकी बात फैली, वह तुरन्त यहांसे खिसक गया।'

एलिजा० - क्या, डैनीको निश्चय था कि विकम विवाह नहीं करेगा? क्या वह उनके भागनेको जानता था? क्या कर्नल फार्स्टरने डैनीको स्वयं देखा था?

जेन- हां, परन्तु जब कर्नलने उससे पूछा तो हैनीने उन दोनोंके गुप्त इरादोंको जाननेसे इन्कार किया, नांहीं इस विषयमें अपनी कुछ सम्मतिही दी। नांहीं उसने उन दोनोंके विवाह न करनेके विषयमें कुछ अधिकही कहा। इन सब बातोंसे मुझे आशा होती है कि हम उसे पहले कुछ ठीक नहीं समझ सके थे।

एलि॰ -- क्या जब तक कर्ने अपर्धर स्वयं नहीं आये थे, तुममें से किसीने भी इस विषयमें सदेह नहीं किया था। मैं समझती हूं वे दोनों वास्तवमें विवाहित हो चुके हैं।

जेन-- यह कैसे संभव हो सकता था कि एक ऐस। विचार हमारे मास्तिष्कमें आता ? में थोडी वैचैन थी, कुछ डरती भी थी क्योंकि में समझती थी कि मेरी बहन उससे विवाह करके मुखी न हो संकरी। क्योंकि में जानती थी कि उसका आचरण सदा अच्छा नहीं होता। मेरे माता-पिताको तो इन बातोंकी कुछ भी खबर नहीं थी। वे केवल यह ही अनुभव करते थे

कि इन दोनोंका नियाहित होना एक वडी अदूरदर्शिताका कार्य होगा। िकटी मानती थी कि उसे हम सबसे अधिक इस निषयमें कुछ निदित था। क्योंकि वह कहती है कि लोडियाके अन्तिम पत्रमें ऐसी कुछ ध्वनि पायी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे उन दोनोंके प्रेमका सप्ताहों पहले पता था।

एलिज॰- परन्तु क्या ब्राइटन जानेसे पहले पता था? जेन- नहीं! मुझे निश्चय है उसे पता नहीं था।

एलिज ॰- क्या कर्नल फार्स्टरने विकमके विषयमें स्वयं ऐसी सुरी बात सोची थी १ क्या वह उसके दुश्चरित्रको जानता था १

जेन- मैं मानती हूं कि वह विकमके विषयमें इतनी प्रशंसा नहीं करता था जितनी पहले किया करता था। वह उसे अदूरदर्शी और खर्चील। समझता था। और जबसे यह शोकप्रद घटना हुई है, सुनते हैं, मैरिटनका उसने बहुत सा प्राण देना था। परन्तु मुझे आशा है यह सब झूठ होगा।

एलिज॰- ओह जेन! यदि हम परस्पर गुप्तमेद न रखतीं, यदि हम एक दूसरेसे सब बातें खोलकर कह देतीं, तो यह सब कुछ न होता।

जेन - शायद यह अधिक उत्तम होता। परन्तु किसी मनुष्यके पहले अपराधोंको बिना उसके वर्त्तमान भावोंको जाने हुए, कहना मुझे अन्याय लगता था। हम ग्रुम भावनाओंके अनुसारही चल रहीं थीं।

एलि॰- क्या कर्नल फार्स्टर लीडियाके उस पत्रकी विशेष २ बातोंको दुहरा सकते हैं जो कि उसने उनकी पत्नीके नाम लिखा था ?

जन- हां, वे उसे अपने साथही हमें दिखानेके लिये लाये थे ? तब जनने उस पत्रको अपनी पाकेट बुकसे निकाला और एलिजानेथको दिया। उसमें इसप्रकार लिखा था,-

• मेरी प्यारी हैरिट,

तुम हंसोनी जर तुर्न्हें पता लोगा कि मैं कहां चलीं गई हूं। और मैं अपनी हंसीको रोक नहीं सकती उन आश्चर्यर जो कि कर पातः काल तुर्म्हें होगा, ज्यूंहि कि तुर्म्हें भेरे गुम हो जानेका हाल पता लगेगा। मैं प्रेटना-ग्रीनको जा रही हूं, और यदि तुम अनुमान नहीं कर सकती कि मै किसके

साथ जा रही हूं, तो में तुम्हें एक बहुतही भोली हत्री समझ्गी। क्योंकि इस संसारमें केवल एकही प्राणी है जिससे मैं प्रेम करती हूं, और वह एक देवता है। मै उसके बिना कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकती हूं। इसलिये मेरे दूर चले जानेसे मेरी कुछ भी हानि हुई है ऐसा न समझना। लाँगवोर्नमें मेरे जानेकी बात कहनेकी आपको आवश्यकता नहीं। क्यों कि चाहे आप इसे न भी पसंद करो परन्तु उन्हें बहुत अधिक आश्चर्य होगा जब में स्वयं अपने "लीडिया विकम" नामसे हस्ताक्षर करके उन्हें पत्र लिखूंगी। यह कितना अच्छा परिहास होगा। में हँसानेके लियेही लिखंगी। कपा करके भि. प्रैटको कह दीजिये कि उनके साथ आज जो मैंने नाचनेका वचन दिया था, नह पूरा न हो सकेगा। इसके लिये मैं क्षमा मांगती हूं। मुझे आशा है कि सब हालातका ज्यंहि कि उन्हें पता लगेगा वे मुझे अवस्य क्षमा कर देंगें। उन्हें यह भी कह दें कि अगली बार जब नाच होगा तो मैं उनके साथ बहतही प्रसन्नतासे नाचुंगी। जब मैं लाँगबोर्न जाऊंगी तो में अपने कपडे आपसे मंगवा लंगी। परन्तु आप सैलीसे इतना कह दीजिये कि मेरी काढी हुई मलमलकी गाऊनको जरा रफ़ कर दें, तब उसे तह लगाकर बंद करे। अन्तिम नमस्ते। कर्नल फार्स्टरको मेरा प्रेम कहें । मुझे आशा है हमारी मधुर यात्राके उपलक्ष्यमें तुम सुरापान भी करोगी।

> तुम्हारी प्रिय सखी लीडिया बैनेट

एलिजाबेथ चिल्लाई 'ओह! अचिन्तनीय। लीडियाने अचिन्तनीय कार्य कर डाला है। 'ऐसे समय ऐसा पत्र लिखना?' परन्तु इतना इससे पता लगता है कि वह अपनी यात्राके उद्देश्यके विषयमें गंभीर अवश्य थी। बादमें वह चाहे उसे कितनाही फुसलावे परन्तु लीडियाके मनमें यह पागलपनकी स्कीम नहीं थी। भेरे प्रिय पिताजीने इसे सुनकर कैसा अनुभव किया होगा?'

जेन— मैंने किसीको इतना दुःखी होते नहीं देखा जितना उन्हें। वे दस मिमिट तक एक शब्द भी नहीं बोल सके। मेरी माता तो उसी समय रोगी हो गई। और सारे घरमें हाहाकार मच गया।

् एलिजाबेधने चिल्लाकर कहा- शह ! क्या कोई ऐसा नौकर भी था जिसे दिन छिपनेसे पहले २ इस घटनाका पता न लग गया हो?'

जेन- में नहीं जानती, में समझती हूं कि था। परन्तु ऐसे समय तक रहना किटन होता है। मेरी माताको दौरे पडते हैं और यद्यपि में उसकी सर्व प्रकारसे सहायता करती रही तो भी में जितनी चाहती थी उतनी न कर सकी। क्योंकि भयने मेरी सब शक्ति नष्ट कर डाली थी।

एलिजा०-- तुमने उसकी सेवा हदसे बढकर की है और इससे तुम स्वयं रोगी हो रही हो। ओह! कितना अच्छा होता में मी तुम्हारे साथ होती। तुम्हें अपने स्वास्थ्यका पूरा २ ध्यान रखना चाहिये।

जन- मेरी और किटी भी बडी दया करती रही हैं। मेरे थक जानेपर वे भी मेरी सहायता करती रही हैं। पर मैं नहीं चाहती कि उन्हें कष्ट हो। किटी कमजोर और नाजुक है और मेरी इतना पढ़ती है कि उनके विश्रामके पण्टोंमें उसे पूरा २ विश्राम मिलना चाहिये। मेरी मामी फिलिप्स लॉगबोर्न मंगलके दिन आई थी। पिताजी तो बाहर गये हुए थे। वे गुरुवार तक हमारे साथही रहीं। उन्होंने हमें बहुतही लाभ पहुंचाया और सहायता दी। लेडी स्यूक्स भी बडी दयाल है। वे भी बुधके प्रातः काल भ्रमण करती हुई यहां हमें शान्ति देने आई थीं। उन्होंने भी हमें अपनी तथा अपनी पुत्रियोंमेंसे कितीकी भी सेवा लेनेको बहुत कहा-।'

एिछजा ०- (चिछाकर) अच्छा होता वे अपने घर परही रहतीं। शायद अच्छे विचार लेकर आई हों परन्तु ऐसे हुमांग्यक समय पडौसीका सुध लेने आना भी कई प्रयोजन रखता है। सहायता तो असमंबही थी, शोक प्रगट करना असह्य था। इसलिये उसे दूरसेही हमारे दु:खमें खुशी मनाना शोभा देता था, उसे इतनेसेही सन्तोष करना चाहिये था।

अपने पिताके वहां नगरमें जाकर अपनी पुत्रीकी खोजके िश्ये क्या २ करनेके इरादे हैं, इस विषयको जाननेके लिये एालिजावेथने जेनसे पूछा। जनने उत्तर दिया — मुझे निश्चय है कि वे एप्सम जायेंगे क्योंकि यहांसे उन्होंने आन्तिमवार घोडे बदले थे, वहांके निवासियोंसे मिलकर कुछ पूछताछ करेंगे, उनका मुख्य काम उस गाडीकी संख्याको जानना है जिसमें वे दोनों क्रैकमसे गये थे। यह गाडी लंदनसे किरायेपर आई थी। उन्हें आशा है कि क्योंकि उत्त दोनोंने वहां गाडी बदली थी इसलिये शायद वहांके लोगोंने दो जनोंको गाडी बदलते हुए देखा हो और गाडीकी संख्या समरण करली हो। इसलिये क्रेकममें वे खोज करेंगे। यदि उन्हें यह पता लग गया कि किस मकानमें पहले को चवान आकर बैठा था, कहां घोडा खडा हुआ था तो शायद वे गाडीकी संख्या भी वहांसे पता लगा लेंगे। इसके आतिरिक्त उनके अन्य विचारोंका मुझे कुछ भी पता नहीं। हां, वे जानेकी शीव्रतामें थे और उनको इतना जोश चढा हुआ था कि मुझे इतना मात्र भी वडी काठिन तासेही पता लगा सका था।

-0-

# अड्तालीसवां परिच्छेद

दूसरे दिन प्रातः कालही सब लोग भि. बेनटके पत्रकी प्रतीक्षा कर रहें थे परन्तु डाकमें उसके हाथकी लिखी हुई एक लाईन भी प्राप्त नहीं हुई। उसका परिवार इस बातको जानता था कि वह पत्र लिखनें में लापकि है पर ऐसे समय सबकी आशा थी कि वह अत्रश्यही पत्र लिखेगा। अन्तम सबने यही परिणाम निकाला कि उसे उन दोनों का कुछ पता नहीं भिला है। भि. गार्डनर जानेसे पूर्व उसके खतें की प्रतीक्षा करते रहे। जब वह चला गया तो सबको निश्चय हो गया कि अब हमें सब हालातका पता भिलता होगा, उनके मामाने वचन दिया था कि वह जातेही भि. बेनटको वापिस लेंगबोर्नमें भेज देगा जिससे कि उसकी बहनको शान्ति होगी, क्योंकि यही एक उपाय था जिससे कि उसकी यह दुर्मावना दूर हो सकती थी कि मेरा पति कहीं हन्ह्युद्धमें मारा न गया हो।

मिसिज गार्डनर और बच्चे हर्डफोर्डशायरमें कुछ दिन रहते रहे क्यों कि वह समझती थी। कि उनका वहां रहना उनकी भानजियों के लिये सहायक होगा। मिसिज गार्डनरने समय २ पर मिसिज बनटकी बहुत सेवा की और इससे उसकी पुत्रियों को कुछ आरामका समय मिलने लगा था। उनकी दूसरी मामी भी उनको प्रायः मिलने आती थी और वह सदा प्रसन्न और उत्साह-वर्धक बातें सुनाने के विचारसे आती थी क्यों कि वह ऐसाही सदा कहती थी। परन्तु वह सदाही मि. विकमके विरुद्ध उसकी फिज्लु खर्ची. उसकी उच्छूंखल ताओं का ही प्रायः वर्णन करती थी। इससे वह जाते समय उन्हें पहलेसे भी आधिक उदार और दु:खी कर जाती थी।

सारे मैरिटनके लोग उसी मनुष्यकी अब निन्दा करनेमें कसर नहीं छोडते थे, जिसको कि तीन मास पहले वे सबसे उत्तम श्रेष्ट देवता कहते थे। अब उसे सभी दुकानदारोंका कर्जदार बतलाया जाता था। और उसके दोपोंको अब सभी व्यापारियोंके परिवारोंमें फैलाया जाता था। सभी कह रहे थे कि बह सबसे अधिक शैतान नौजवान था और सभी लोग कहते थे कि हम उसकी बनावटी सचाई देखकर उतपर विश्वास नहीं करते थे। एलिजाबेथ यद्यपिइन बातोंको आधाभी सच नहीं समझतीथी तोभी उसे इतना और अधिक निश्चय हो गया था कि उसकी बहनका सर्वनाश अवश्य हो चुका है। जेन भी जो उससे भी कम इन बातोंका विश्वास करती थी, अब अधिक निराश हो चुकी थीं, क्योंकि वह ऐसा समय आगया था कि यदि वे स्काटलैण्ड गये होते, जिसके विषयमें वह अभी तक सर्वथा निराश नहीं हुई थी, तो उसे कुछ न कुछ तो नया समाचार उनके विषयमें अवश्यही भिलता।

भि. गार्डनर लाँगबोर्नसे रंविवारको गये थे। मगलव रको उनकी पत्नीको एक पत्र मिला। इससे पता लगा कि उसने वहां पहुंचतेही पहले अपने माईको ढूंढ निकाला और उसे प्रेसचर्च स्ट्रिमें ले आनेको मना लिया। यह भी पता लगा कि भि. वेनट वहां जानेसे पहले इप्सम तथा क्रेफम भी हो आये हैं परन्तु उन्हें कोई भी सन्तोषजनक समाचार नहीं भिला है और अब वह नगरके सब बड़े २ होटलों से लोज करेंगें क्योंकि मि. बेनेटको निरचय था

कि वे दोनों लंदन आकर कहीं बसनेसे पहले किसी न किसी बडे होटलमें अवश्यही ठहेरेंगें। भि. गार्डनर यद्यपि इस खोजसे कुळ सफलता मिलेगी ऐना नहीं मानते थे, परन्तु क्योंकि उनके माईकी ऐसी इच्छा थी इसलिये वे उसकी सब प्रकारसे सहायता करना चाहते थे। उन्होंने लिखा था कि इस-समय भि. बेनट लंदन छोडनेको सर्वथा उद्यत नहीं हैं। उन्होंने वूसरा पत्र शीब्रही लिखनेको कहा था। इसके साथही एक और पत्रका भी उद्धरण था।

'मैने कर्नल फार्स्टरको लिखा है कि यदि समय हो तो सेनाके किंती पनुष्यसे पता करके मुझे लिखें कि क्या मि. विकमका कोई संबंधी लंदनमें है जिसके यहां कि वह अपने आपको लियाये हुए है। यदि कोई हो तो उससे मुझे उने खोज निक लिनमें बडी सहायता मिल सके हि। इस समय तो हमें कोई खोज करनेमें सहारा नहीं है। मुझे निरचय है कर्नल फार्स्टर हमें इस विषयों हर प्रकारकी अवश्यही सहायता देंगें। और दूसरी शायद लिजी है जो उसके विषयों कुछ जानती है।

एलिजावेथ झट समझ गई कि उसके विषयमें ऐसी जानकारीकी क्यों कल्पना की गई है, परन्तु उसके वशमें ऐसी कोई सूचना नहीं थी जिससे कि सफलतापूर्वक खोज हो सके।

उसने कभी भी नहीं सुना था कि विक्रमके माता पिताके अतिरिक्त और कोई संबंधी भी है और वे दोनों वर्षों पहले मर चुके थे। तो भी यह संभव था कि उसके डरबीशायरके साथी इस विषयमें कुछ अधिक सूचना दे सकें यद्य प उसे इसका पूरा निश्चय नहीं था, इसलिये इस विषयमें अधिक प्रतीक्षा करनीही आवश्यक हो गयी थी।

अव तो लॉगबोर्नका प्रत्येक दिन चिन्तामें गुजरता था, परन्तु सबसे अधिक चिन्ता डाक अनेके समय होती थी। प्रतिदिनके असन्तोपका मुख्य उद्देश्य पत्रोंकी प्रतिक्षा मात्र रह गया था। पत्रोंमें जो कुछ भला बुरा आता था वह सबको सुना दिया जाता था और प्रत्येक आनेवाले दिनमें किसी बहुत आवश्यक समाचारकी प्रतीक्षा की जाती थी। मि. गार्डनरके दूसरे पत्र पहुंचनेसे पहिले भिन्न स्थानसे एक पत्र मि. कालिन्स का उनके पिताके नाम आया। अपने पिताकी आज्ञानुसार उनकी अनुपास्थितिसे अन्यपत्रों की भांति जेनने उसे खोला और पढा, एलिजांबेथंने भी उस मनोरंजक पत्रलेखक के पत्रको पढा, उसमें इसप्रकार लिखाथाः—

## मेरे प्रिय महोदय !

सम्बन्धी होनेके कारण मुझे आपके इस नये दुःखमें वडी ही सहानुभूति है। मुझे तो कल ही हार्टफोर्ड शायरके एक पत्रसे इस घटना का पता मिला है। आप मेरी तथा मेरी धर्मपत्नी मिसिज कालिन्सकी सहानुभृति ग्रहण करें क्यों-कि यह ऐसा दु:ख है जिसमें आपकी अपार हानि हुई है और जिसका कोई उपाय नहीं है। ऐसे दुःखमें ाजिसेकि मातापिता अपना बड़ा ही दुर्भाग्य सम-झते हैं, में आपको शान्त करनेके लिये क्या युक्तियां दे सकता हूं। इस प्रकार की घटना की अपेक्षा तो आपकी पुत्रीकी सुत्य हो जाना कहीं अधिक अच्छा होता। जैसाकि मेरी प्यारी शालींटकी भी राय है कि आपकी प्रजीका ऐसा निर्छन्त्रभावसे परपुरुषोंसे मिलना, प्रेममें फंसना और भागजाना और फिर इतनी छोटी आयुर्ने एक अत्यन्त गहिंत बात है। कुछभी हो आपकी ऐसी शाकातुर और दयनीय दशामें में और मिसिज कालिन्स और लेडी कैधराईन और उसकी पुत्रियां-जिनको कि मैंने यह घटना पूरी २ सुनादी है-सबही सहा-नमति करती हैं। वे मेरे साथ इस बातमें भी सहमत हैं। कि आपकी पुत्री की यह अनुचित कर्म अन्य लडिकयोंके भविष्यको भी नष्ट करेगा, क्योंकि जैसा कि लेडी कैथराइन भी कहती हैं कि इस प्रकारके बुरे कुटुम्बसे कौन मिलना पसन्द करेगा। और इस विचारसे मुझे अब उन बातों के सत्य होनेका भी निश्चय हो जाता है जो कि पिछले नवंबरमें हो चुँकी हैं। क्योंकि यदि ये घटनाएं न हो चुकी होंती तो मैंभी आपके सब दुःखीं और अपकीर्ति में सहयोग देता। इसलिये मेरे प्रिय महोदय जी ! मैं आपको यह सम्मति देता हूं कि आप अपने को यथादाक्ति ज्ञान्त करें और अपनी अयोग्य पुत्रीको सदाके छिये त्यारा दें। उसे अपने कुकर्म का फल स्वयं भागने दें।

230

# में हूं प्रिय महोदय आपका इत्यादि २

कर्नल फार्स्टरसे जबतक उत्तर न आगया तबतक मिर गार्डनरने कोई पत्र न लिखा था। फिर उसमें से भी उसे कोई अच्छीबात लिखनेका न मिली थी। यह पता नहीं लगसका था कि त्रिकम का कोई एसा भी संबंधी है जिसके साथ कि उसका आजतक भी संबंध बना हुआ है। प्रत्युत यह निश्चय पता लग गया था कि उमका कोई भी निकट का संबंधी जीवित नहीं है। यदापि पहले उसके बहतसे परिचित थे परन्तु जबसे वह सेनाने भर्ती हुआ था तबसे उसने उनमें से काईभी मित्र नहीं रखा था। इसलिये उसके विषयमें सचना भी कोई नहीं दे सकता था। उसकी आर्थिकदशा क्योंकि अत्यन्त शोचनीय थी इस लिये वह अपना भेद गुप्त रखने के लिये भी इसको आवश्यक समझता था। वह लीडियाके संबंधियोंसे भी अपने इस अर्थकष्टको । छिपा रखना चाहता था. क्योंकि अभी रयह भी पता लगाथा कि उसने जुएमें बहुतसा ऋण अपने ऊपर चढा लिया था। कर्नल फार्स्टर को विश्वास था कि एक हजार पौण्डसे अधिक राशि उसके ऋणको चुकानेके लिये आवस्यक थी। उसने नगरमें भी बहुत ऋण ले रखा था। पर उसका अपकीर्तिसंबंधी ऋण तो बहत ही अधिक हो गया था। मिर गार्डनरने ये सब बातें लोंगबोर्न कुटुम्बसे छिपानी उचित भी नहीं समझी थीं। जेनने भयभीत होकर यह सब सुनीं। वह एकदम चिल्लाई 'जुआरी' इनसव वातें। की मैं आशा भी नहीं कर सकती थी मुझे इसका ध्यान भी नहीं आसकता था।

मि. गार्डनरने अपने पत्रमं यह भी लिखा था कि वे अपने पिताकी दूसेर दिन शानिवार को प्रतीक्षा कर सकती हैं। क्यों कि सब प्रकारकी खोजसे निराश होकर अन्तको वह अपने सालेकी सलाह को मानकर घर लौटने को उदात हो गयाथा और खोजनेका काम अपने संलेकी बुद्धिमत्ता पर छोड बैठा था। जब मिसिज बेनटको यह बत सुनायी गयी तं उतन इससे उतना सन्तोप प्रकट ने किया जितना कि उसकी पुत्रियोंने किया क्यों कि अपने पतिकी कुशलके लिये वही पहले बहुत चिन्तित रहा करती थी।

वह चिल्लाई—" क्या ? क्या वे घर को लोंट रहे हैं। क्या वे बिचारी लीडियाके बिनाही लोट रहे हैं?" "मुझे विश्वास है वे उसे हंडे बिना लंदन की नहीं छोडेंगे। विकमसे कौन लडेगा, और उसकी विवाह करने की कौन मजबूर करेगा यदि वे यहां लौट आये।"

क्यों।िक भितिज गार्डनर लंदन जानेका विचार कर रही थी इसालिये यह निश्चय किया गया कि जब भि.बेनट यहां आजार्वे उसी समय वे अपने बच्चों सिहत लंदनको रवाना हो जोवे। इसलिये कोचवान गाडीमें उन्हें छोड आया और लौटते समय भि.बेनटको लेंगिबोर्नमें वापिस ले आया।

मिसिज गार्डनर एलिजावेथ और उसके डवींशायर वाले मित्रके विषयमें जों कि बहुत दूरसे आकर एलिजावेथ की देवा करता रहा था बडी चिन्तित थी। उसका नाम अपनी मामीके सामने जान बूझकर किसीनेभी नहीं बतलाया था। उसके विषयमें जो आधीसी पाशा मिसिज गार्डनरके मनमें उत्पन्न हुई थी वह भी समात हो गयी जब उसका पत्र भी कोई न आया। उसके लौटने के बाद उसका कोई भी पत्र एलिजावेथ को नहीं मिलाथा यदापि उसे पैम्बरले से आने की आशा लगी हुई थी।

उनके परिवार की वर्तमान दुःखी अवस्था के साथ उसके स्वास्थ्यको यह और भी अनावश्यंक रूपसे धका लगा था, इसलिये उसके विषयमें कुछ स्पष्ट कहना बड़ा कठिन था। यद्यपि एलिजावेथ इससमय तक अच्छी प्रकारसे अपने मनोभावोंको जान चुकीथी। बह जानती थी कि' यदि वह डारसी के विषयमें कुछमी न जानती होती तो वह लीडियाके अपयश को अधिक अच्छी प्रकारसे सह लेती। उसने सोचा इससे दोमेंसे एक राततो मुझे कुछ सोना मिल सकेगा।

जब मिर बेनट घर पहुंचे ते। सदाके समान तर्क उनके मुखपर प्रकट हो रहा था। वे सदा की भांति बहुतही कम बोले, उस बातका कि जिसके लिये वे घरसे बाहर गये थे, कथन तक नहीं किया। यद्यपि कुछ देर पहले उनकी पुत्रियोंने उस विपयकी चर्चा का साहस किया था।

तीसरे पहर वह चायपर उनके साथ बैठे, तव एलिजावेथने उनके साथ उसी विषयको छंडनेका साहस किया। तब जब उसने दुःखी होकर आह भरी तो उसके पिताने कहा, ''उस विषय को छोडो मेरे सिवाय यह दु ख किसने मोगना है ? यह मेरे अपने कमों का फल है और में ही इसे मोगूंगा।'' एलिजाबेथने उत्तर दिया-आप अपनेसाथ इतनी कठोरताका बर्तायन करें।

भि. बेनट- तुम मुझें ऐसे पापसे सावधान कर सकती हो। मनुष्यका स्वभाव ही है कि वह ऐसे पापोंमें फंस जाता है। नहीं लिजी, एकबार मुझे अपने जीवनमें यह अनुभव करनेदों कि मैं कितना अपराधी हूं। मैं लोगोंकी चर्चा से डरता नहीं हूं। ये सब चर्चाएं शीध्र ही समाप्त हो जायेगी।

ए।छ -क्या आप उन्हें लंदनमें ही समझते हैं ?

बेनट -हां, उससे अच्छास्थान उन्हें छिपने को और कहां मिलेगा ?

किट्टीने भी साथ दिया - और लीडिया लंडन जाने की इच्हुक भी थी ?

उसके पिताने रुखाई से कहा, ''तब तो वह प्रसन्न है। और उसका
निवासभी कुछ देरतक वहां ही रहेगा।'' निर्दे कुछ देर चुप रहने के बाद उसने
कहा, ''छिजी ! पिछली गर्भियोंमें तुमने जो सलाह मुझे दी थी, मुझे सबबातों
को विचारनके बाद, वह ठीक ही जँचती है और उससे तुम्हारे मनकी महत्ता
प्रकट होती है।

मिस बेनटके उस समय वहां आनेसे उनकी बातों में कुछ विश्व पड गया। वह वहां अपनी माता के लिये चाय लेने आई थी।

पिताने चिछाकर कहा—''यह एक परेड (व्यायाम) है जिससे एक लाभ होता है कि यह दुर्भाग्य को बटा देती है। कल को में भी ऐसा ही करूंगा। मैं अपने पुस्तकालयमें बैठ जाउंगा, मैं रातकी टोपी और गाऊन पहन छूंगा, और इतना कष्ट दूंगा जितना कि दे सकूंगा। अथवा मैं ऐसा ढंग भी कर डाछूंगा कि किट्टीको भी भाग जाना पड़े।'

किट्टीने मधुरतासे कहा 'पापा, मैं नहीं भागूंगी। 'यदि कभी मैं ब्राइटन जाऊंगी भी तो मैं लीडियाकी अपेक्षा अच्छा बर्ताव करूंगी।'

'तुम ब्राइटन जाओगी ? मैं तुमंपर सर्वथा विश्वास नहीं कर सकता। चाहें ईस्टगोर्न जो कि इतना समीप है वहां ही तुम जाना चाहो। नहीं किटी में अब सावधान हो गया हूं और तुमपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा ही। अब कभी मेरे घरमें कोई अफसर न आसकेगा, नांही वह गांवक बीचमें से ही गुजर सकेगा। नाच सर्वथा वंद रहेंगे जबतक कि तुम अपनी किसी बहनके साथ नाच में न खड़ी होगी। तुंम अपने घरसे अब कभी गाहरभी नहीं जा सकोगी जब-तकि तुम यह प्रमाणित न करदो कि तुमने प्रतिदिन दस भिनिट अच्छे ढंग से गुजारे हैं।

िही, जिसने कि इनसब धमिकयोंको सच मानिलया था, चिछाने लगी। पिताने कहा, 'ओह अपने आपको अप्रसन्न मत करो। यदि तुम दस वर्ष तक अच्छी बनकर रहीं तो मैं तुम्हें उस अवधिके वाद फिर कुछ स्वतंत्रता दूंगा।

# उनचासवां परिच्छेद

मि बेनटके लौटनेंके दो दिन बाद, जब कि जेन और एलिजावेथ दोनों घरके पीछेंकी झाडियोंमें टहल रहींथीं, उन्होंने देखा कि घरकी रक्षिका उन्हींकी ओर चली आरही है। यह समझकर कि हमें माताके पास बुला लेजानेको आ रही है, वे उससे मिलनेको आगे वहीं परन्तु बुला ले जानेके बदले उसने उनसे कहा 'क्षमा करना, में आपके बीचमें बिना बुलायेही आगयी हूं। मैं आशा करती हूं कि आपको नगरसे कोई शुभ सूचना अबश्य मिलगयी होगी। इसी बातको पूछने में स्वयंही आगयी हूं।'

एलि०-तुम्हारा क्या अभिप्राय है हिल ! हमने तो नगरसे कुछ सूचना नहीं पायी है।' मिसिज हिलने आश्चर्यसे चिल्लाते हुए कहा, 'प्यारी मेंडम क्या तुम्हें पता नहीं कि एक एक्सप्रेस डिलिवरी द्वारा खहस्वामी को मि. गार्डनरका एक पत्र आया है। वह अभी आधा घण्टा तक यहांही था और खहस्वामीको वहीं पत्र मिला था।

लडिकयां उत्सुकतास एकदम भाग खडी हुई । वे बरामदेसे होकर चाय

पानके कमरेमें गयीं, वहांसे पुस्तकालयके कमेरेमें गयीं। परन्तु वहां पिता न मिले। उन्हें ढूंढनेके लिये अपरकी मंजिलमें अपनी माताके साथ चलपडीं। यहां उन्हें खानसामा मिला जिसने उनको यह समाचार दिया ''मेमसाहब! यदि आप मेरे स्वामीको ढूंढ रही हैं तो वह सामनेके मैदान की ओर गये हैं।

यह मुनतेही वे सब तुरन्त बडे हाल रुममेंसे दोबारा होती हुई मैदानकी ओरसे भागीं। उसके पार तेजीसे जंगलको जाते हुए अपने पिताको देखकर वे उसकी ओरको भागीं।

जेन, हलके शरीरकी न थी, नांही भागनेकी अभ्यासी थी इसलिये वह एालेजावेथसे पीछे रह गयी पर उसकी बहन हाँफतेरिपिताके पास पहुंचंही गई और उत्सुकतांसे चिछाई।

'ओह पापा ! क्या समाचार है? क्या कोई सूचना मामाजीने भेजी है?' पिता-हां, मुझे एक्सप्रेस डिलिवरीस एक पत्र आया है। एलि-अंच्छा, ती इसमें कैसी सूचना आई हैं, अच्छी या बुरी?

पिताने अपनी जेवसे पत्र निकालते हुए कहा, 'अच्छी सुचनाकी आशा ही क्या हो सकती है। पर हां तुम इसे शायद पढ़ना पसन्द करोगी।'

एलिजाबेथने अधीरतासे पिताके हाथसे पत्रको लेलिया ! इसी समय जेन भी वहां आपडुँची ।

रउनके पिताने कहां, ''इसे ऊंचे स्वरसे पढें। जिससे में भी सारी बातको जान सकूं।''

मेरे प्यारे भाई!

ग्रेस चर्च स्ट्रीट सोमवार २ अगस्त

अन्तमें मैं कुछ समाचार अपनी भानजीका देने योग्य हो गया हूं और मैं आशा करता हूं इससे आपको कुछ सन्तोष होगा। आप जब शनिवारकी मुझे छोडकर घर छोंटे थे, तो मैंने सौभाग्यसे यह पता करिलया कि वे लंदनके किस भागमें ठहरें हैं। विस्तृत बातें तो मैं मिलकर ही बतला सकूंगा। इतना जाननाही पर्याप्त होगाकि वे पहचाने गये हैं। मैंने उनदोनोंको देख लिया हैं।

#### जय-पराजय

जेन चिल्ला उठी, 'तो, जैसेकि मैं सदा आशा करती रही हूं, वे विवाह-कर चुके हैं।'

एलिजावेथ पढती जा रही थी- 'मैंने उन दोनोंको स्वयं देखा हैं। उन्हों ने विवाह नहीं किया हैं। नांही मुझे उनका इस विषयमें कुछ इरादांही प्रतीत होता हैं, परन्तु यदि आप यह सबंधं करना चाहते हैं, जिसेकि में आपकी ओरसे करा सकता हूं तो अबभी कुछ देर नहीं हुई है। आपको केवल इतनाही करना है कि आप अपनी पुत्रीको एक इच्छापत्र के द्वारा यह वीमा करादें, कि उसको आपके और मेरी बहनके देहान्तके बाद ५००० पोण्डका अन्य बच्चोंके सहश समान भाग ही मिलेगा। साथही उससे विवाह करनेके लिये आप उसे अपने जीवन कालमें भी एकसौ पाँड प्रति वर्ष देते रहेगें। ये शतें हैं, जिनपर गहरा विचार करनेके बाद, मैं आपकी ओरसे कमसे कम स्वीकार करनेमें कुछ हर्ज नहीं समझता। मैं एक्सप्रेससे ये शतें आपको मेजूंगा जिससे आपके उत्तर आनेमें देर न लगे। इनहीं बातोंसे आप जान जायेंगें कि मिंग विकमके हालात इतने बुरे नहीं जितने कि समझे जाते हैं। लोगोंको इस विषयमें घोखा हुआ है और मुझे यह कहनेमें भी प्रसन्नता है कि उसके कर्ज को सर्वथा चुका देनेके बादभी मेरी भानजीके लिये अपना आगामी ग्रहस्थ जीवन चलानेको कुछ थोडीसी राशि बच्ही रहेगी।

जैसा कि मैंने सबकुछ लिख दिया हैं। ऐसी अवस्थामें आप मुझे इस कार्यके लिये सम्पूर्ण अधिकार देदें जिससे कि मैं आपके नामसे सब कार्य कर सकूं। मैं उसी समय हैगरस्टनको आदेश दे दूंगा कि वह एक ठीक २ इच्छा पत्र लिखदे। आपको यहां नगर आनेके लिये किसी कामके लियेभी कष्ट करंना नहीं पड़ेगा। इसलिये आप शान्तिसे लींगवोर्न ही रहें और मेरी बुद्धि और सतर्कता पर विश्वास रखें। जितना शीघ होसके इस पत्रका उत्तर मुझे मेजदें और स्पष्ट सब कुछ लिखें। हमने यह बात सबसे अच्छी समझी है, कि मेरी मानजीका विवाह इसी घरसे किया जाये, जिसे आशा है आपभी पसन्द करोंगे। वह आज हमारे यहां आनेवाली है। मैं फिरभी पत्र लिखंगा यदि कुछ निश्चय किया गया।

आपका इत्यादि एडवर्ड गार्डनर

पत्र पढते ही एलिजावेथ चिल्ला उटी. 'क्या यह भी संभव है। क्या यह संभव है कि वह उससे विवाह करलेगा ?'

उसकी बहनने कहा-'विकम ऐसा अयोग्य पुरुप नहीं हैं जैसािक हम उसे समझती रही हैं।' 'मेरे प्यारे पिताजी ! मैं आपको बधाई देती हूं।'

एलिजावेथने कहा 'और क्या आपने इस पत्रका उत्तर मेज दिया हैं?' पिता-'नहीं, पर अब शीध्र ही मेजदिया जायेगा।'

तब एलिजाबेथने और समय नष्ट न हो जाय इसिलये पितासे शीधही लिखनेकी प्रार्थना की । उसने कहा 'मेरे प्योर पिताजी! वापिस घर चलें और तुरन्त उत्तर लिखें। सोचिये ऐसे मामलेमें एक २ क्षण कितना आवश्यक और अमृत्य हैं।

जेनेन कहा-'भैं आपके ालिये लिखने को तैयार हूं यदि आप लिखनेके कष्ट को पसंद नहीं करते हैं।'

पिताने कहा - '' मैं इसे बहुत नापसंद करता हूं, तो भी यह अवश्य लिखनाही हैं। यह कहता हुआ वह उनके साथ घरको लौट आया।

एलिजाबेथने कहा-'तो क्या मैं पूछ सकती हूं, क्येंकि उसकी शतें तो अवस्य ही पूरी करनी होंगी।

मि. बेनट — पूरी करनी होंगी ! में तो उसके इतनी कम राशि मांगनेसे लाजित हुआ हूं।

एलिजा — उन्हें विवाह, तो अवस्य ही कर लेना च हिये ? यद्यपि वह ऐसा आदमी है।

बेनट—हां २ उन्हें विवाह तो अवश्य करना ही चाहिये। इसके अति-रिक्त और हो ही क्या सकता हैं। परन्तु दो बातोंके विषयमें में जाननेको अति-उत्सुक हूं, पहली तो यहिक तुम्हारे मामाने कितना धन इस बातको संभालनेमें लगाया हैं, और दूसरी यह, कि मुझे सर्वदा कितना धन देते रहना पड़ेगा।

#### जय पराजय

जेन चिछाई — धन ! मेरे मामा ! पिताजी ! आप क्या कहते हैं ? बेनट — मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी बुद्धि रखनेवाला पुरुष लीडियासे इतनी सी तुच्छ राशिके प्रलोभनमें विवाह करना न चाहेगा कि जी-वन कालमें मैं एक सौ पौण्ड वार्षिक देतारहूं और गुत्यु के बाद पांच हजार टूं।

एलिजावेथने कहा,— 'यह बिलकुल सत्य है, यद्यपि पहले मुझे ऐसा नहीं पता था। उसका ऋण भी चुकती हो जायेगा और फिरभी कुछ घन बच रहेगा! ओह? यह सब कुछ मेरे मामाने ही कर डाला हैं! उदार, सज्जन महाशय! मुझे भय है कि कहीं वह अपने आपको कष्टमें न डाल लें। एक छोटीसी राशिसे तो इतना बडा काम नहीं हो सकता हैं।

उसके पिताने कहा—नहीं, विकम मूर्ख होगा यदि वह दस हजार पै।ण्ड से एक पैसाभी कम लेकर उससे विवाह करता है। मुझे इस नये संबंधके आरं-भमें ही उसके विषयमें ऐसा बुरा विचार करते हुए दु:ख होता हैं।

एलिजा—दस हजार पाण्ड ! ईश्वर बचावे ! इससे आधी राशिभी कैसे चुका सकेंगे ?

मि. बेनटने कुछ भी उत्तर नहीं दिया ; और सबही गहरा सोच विचार करते हुए चुपचाप रहते हुए घर तक पहुंच गये। तब उनके पिता पुस्तकालय में पत्र लिखनेके लिये गये और लडिकयां चायपानके कमेरेमें टहलेने लगी।

ज्योंहि कि वे अकेली हुई एलिजाबेथने चिल्लाकर कहा- 'क्या सचमुच ही वे विवाह करलेंगे। यह कैसी अनोखी बात है। परन्तु इसके लिये हम बहुत कतज्ञ हैं। उनका विवाह होगा, परन्तु वे थोडी ही प्रसन्नता पांसकेंगें, क्योंकि विकमका चरित्र तो दुर्भाग्य पूर्ण हैं, तो भी हमें प्रसन्न ही होना पड़ेगा ओह लीडिया!

जेनने उत्तर दिया — मैं तो यह सोचकर बडी सुखी होती हूं कि वह लीडियासे कभी बिवाह न करता यदि वह अपने हदयमें उसका वास्तवमें सन्मा-न न करता। यद्यपि हमारे दयाल मामाने उसका ऋण चुकाने के लिये कुछ सहायता दी हैं। मैं यह विश्वास नहीं कर सकती कि दस हजार पौड या लग भग इतने ही, उसे पेशगी दे दिये गये हैं। उनके अपने बच्चे भी हैं और आंग को और भी हो सकते हैं। वे किसप्रकार दसहजारेंस आधे पौंडभी बचाकर दे सकते हैं।

एलिजाबेथने कहा-यदि हमें कभी पता लग जाता कि विकम पर कितना ऋण था और हमारी बहन की ओरसे कितना चुकाया गया हैं,तो हम निश्चित रूपसे जानते कि मिन् गार्डनरने उनके लिये कितना धन चुकाया है, क्योंकि निकमके पास तो अपना छदाम भी न था। मेरे मामा और मामी की दयाको हम कमी नहीं सुला सकते। उनका लीडिया को अपने घर पर ले जाकर सुरक्षित रखना और हर प्रकारसे उसकी सहायता करना, एक ऐसा उपकार है जो कि वर्षों तक भी कृतज्ञ रहने मात्रसे नहीं चुकाया जा सकता। अबतक वह अवश्य उन्हींके साथ ही रहती हैं। यदि इतनी उदारता उसे इन दिनों चिन्तित नहीं करती तो उसे प्रसन्न रहनेका कोई अधिकार नहीं हैं। वह कैसा मिलन होगा, जब कि वह पहले पहल मेरी मामीसे मिली होगी।

जेनने कहा—हमें जो कुछ दोनों ओरसे बीती है, वह मुलानेका प्रयत्न करना चाहिये । मुझे आशा है और निश्चय है कि वे अबभी प्रसन्न होंगें । उस का हमारी बहनसे विवाह करने को उद्यत हो जाना, इस बातका प्रमाण है कि वह ठीक समझसे काम करने लगा है । उनका परस्पर का प्रेम उन्हें आधिक इट बन्धनमें जकड़ देगा, और मैं विश्वास करती हूं कि वे शीब्रही ऐसी शान्ति पूर्वक रहने लगेंगे कि उनकी पिछली मूर्खता समय पाकर भूल जायेगी।

एलिज्युविध ने उत्तर दिया-उनका आचरण ऐसा था कि न तो तुम न मैं और नाही कोई अन्य पुरुष ही उसे मुला सकता है। इस विषयमें कुछ करना ही व्यर्थ है। अब लड़िक्योंको ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारी माताको द्यायद इन बातोंका कुछ भी पता नहीं हैं। इसिलिये वे पुस्तकालयमें गयीं और वहां अपने पितासे पूछा कि क्या वे अपनी माताको यह समाचार सुना सकती हैं। वह लिख रहा था, इसिलिये अपना सिर विना उठायेही उसने द्यान्तिपूर्वक उत्तर दिया; " जैसे तुम्हारी इच्छा हो "।

" क्या हम अपने मामाका पत्र लेजाकर उनको सुना सकती हैं ?"
" तुम जो कुछ चाहती हो ले जावी परन्तु यहांसे चली जाओ।"

#### जय-पराजय

एलेजाबिथ ने उनकी मेज़पर से वह पत्र उठाया और वे दोनों ऊपर सीढ़ीपर चढ़ गयीं। मेरी और किही दोनोंही मिसिज़ वेनटके पास थीं, इसिलेये एक बार ही सब उसे सुन सकती थीं। अच्छा समाचार सुनानेसे पहले थोडी-सी आवश्यक तैयारी कर लेनेके बाद, ऊंचे स्वरसे पत्र पढ़ा जाने लगा। मिसिज बेनट बड़ी कठिनतासे अपनेको संभाले रही। ज्योंही कि जेन ने यह पढ़ा कि मि॰ गार्डनरको लीडियाके विवाह हो जानेकी शीव्र ही आशा हो गई है, वह आनन्दमें पागल हो उठी, और आगामि प्रत्येक वाक्य ने उसे और भी पागल बना दिया। इस समय वह आनन्दसे उसी प्रकार पागल और उत्तेजित हो उठी थी जिस प्रकार कि वह भय और दुःखमें हो उठती थी उसके लिये इतना जानना ही पर्याप्त था कि उसकी प्रत्रीका विवाह होने वाला है। उसे उसकी भूलों और कुकृत्योंकी तानिक भी स्पृति न रही थी।

वह चिछा उठी—' मेरी प्यारी प्यारी छीडिया! निःसन्देह यह बहुत आनन्ददायक वात हुई! वह विवाहित हो जायेगी! मैं उसे किर देख सकूंगी! वह १६ वें वर्षमें ही विवाहिता हो जायेगी। वाह मेरे प्यारे दयाछ माई! मैं जानती थी वह कैसे होगा—मैं जानती थी कि वह सब कुछ प्रबंध कर देगा। मैं पुत्रीकों कितना मिलना चाहती हूं और प्यारे विकमको भी मिलना चाहती हूं। परन्तु वस्त्र, विवाह के वस्त्र! मैं उनके लिये अपनी बहन गार्डनरकों सीधा ही लिख दूंगी। लिजी मेरी प्यारी, अपने पिताके पास माग कर जा और उनसे पूछ कि वह पुत्रीके लिये क्या कुछ देंगे। ठहर, ठहर, मैं स्वयं ही जाऊंगी— किटी हिलको बुलानेके लिये घण्टी तो बजा। मैं क्षणभरमें सब ठीक ठाक हो लेती हूं, मेरी प्यारी, प्यारी लीडिया! हम कितने प्रसन्न होंगे जब आपसमें मिलेंगें!

उसकी सबसे बड़ी पुत्री ने अपनी माताको इतनी उताबलीसे पागलोंके समान जानेसे रोकनेके लिये भि॰ गार्डनरके विषयमें किये गये उपकारोंकी चर्चा चलाई। इससे वह कुछ रुकसी गयी।

उसने कहा-हमें उसके ऐसे प्रसन्नतादायक परिणामके देने वाले उप-

कारोंका हृदयसे धन्यवाद करना चाहिये :। क्यों।के उसने मि॰ विकामको धनसे सहायता करनेकी स्वयं प्रतिज्ञा लेकर हमें उपकृत किया हैं। उसकी माता ने चिछा कर कहा-' वेशक, यह सब बहुत ही अच्छा हुआ है। उसके मामांके अतिरिक्त और कौन यह काम कर सकता था ? यदि उसका अपना परिवार न होता तो उसका सारा धन मुझे और मेरे बच्चोंको ही निश्चित रूपसे मिलता, तुम जानती हो, कि यह पहलाही अवसर है जब कि जीवनमें हमने उससे कुछ लिया है यदापि पहले कुछ उपहार तो लिये हैं। मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूं। थोडे दिनोंमें ही एक पुत्रीका विवाह तो हो जायगा। मिसिज विकम ! ओह कैस। अच्छा नाम है । और वह गत जुन मासमें केवल सोलह वर्षकी ही तो हुई है। मेरी प्यारी जेन! मैं इतनी प्रसन्न हूं कि मैं स्वयं लिख नहीं सकती; इसलिये मैं तुम्हें लिखाती हूं और तुम मेरी ओरसे लिखो। हम तुम्होरे पितासे धन के विषयमें फिर बात करलेंगें, परन्तु आवश्यक वस्तुओं के लिये तुरन्त ही आज्ञा जारी कर देनी चाहिये।

तब वह अनेक प्रकारके सुन्दर बहुमूल्य वस्त्रीं नाम लिखवाने लगी। रेशमी, मखमली और सूती अनेक प्रकार के सुन्दर मूल्यवान कवडों को लिखानी जा रही थी कि जेनने बडी ही काठिनतासे उसे यह समझाया कि फुर्सत के समय पिताजीसे पूछकर लिखवाना अच्छा रहेगा। उसने कहा, एक दिन की देरी कुछ आबश्यक लाभदायक सिद्ध होगी। उसकी माताने यद्यपि मान लिया तो भी वह नयी २ वस्तुओं के लिये अपने मनमें विचार करने लगी।

उसने कहा— 'ज्योंही कि मैं वस्त्र धारण करलंगी, मैं मैरिटन जाऊंगी और अपनी बहन ाफीलिप्सको यह बहुत अच्छी खबर सुनाउंगी । और जब मैं वापिस आऊंगी तो मैं लेडी ल्युक्स और मिसिज लौंग को बुला मेजंगी । किटी दौड़ कर नीचे जा और गाडी लाने को कहआ। कुछ वायुसेवन मुझे निश्चय ही लाभ पहुंचायेगा। पुत्रियो ! क्या मेरिटन से मैं तुम्हारे लिये कुछ लेती आऊं! ओह ! हिल भी आपहुंची-मेरी प्यारी हिल क्या तुमने अच्छी खबर भी सुनी? मिस लीडियाका बिवाह होनेवाला है और घोड़े का विटया मांस उसके विवाह की प्रसन्नता में दिया जायेगा।'

भिसेज हिलने उसीक्षण अपना आनंद प्रकट करना आरंभ किया। एलिजावेथने अन्य सब के साथ उसकी ओरसे बधाइयां स्वीकार कीं, और इस मूर्वतासे तंग आकर वह अपने कमरे में विश्राम करने चली गयी, जिससे कि वह कुछ स्वतंत्रतासे इस विषयकों सोचसके। बेचारी लीडियाकी अवस्था, अधिकतर, पर्यात बुरी होगी, 'परन्तु क्योंकि यह अति बुरी नहीं हुई इसके लिये उसे धन्यवाद करना चाहिये। उसने ऐसा अनुभव किया, कि यद्यपि भविष्य को देखते हुए, उसकी बहनकों न तो अत्यन्त प्रसन्नता ही मिल सकेगी नांही अत्यन्त समुद्धि ही मिलसकेगी। तो भी पिछली घटना पर विचार करते हुए जिसे अभी केवल दो घंटे ही हुए थे उसने अनुभव किया कि वास्तव में उन्होंने इसविषयों बहुतसे लाभ ही उठाये हैं।

-0-

## पचासवां परिच्छेद

मि बेनटने, इस घटनासे पहले, अपने जीवनमें यह कई बार सोचा था कि वह खर्चनेके स्थानमें धनको कहीं रख दे जिससे कि उसके बच्चे और उसके भरनेके बाद उसकी पत्नीको वार्षिक खर्च मिलता रहे और उनका जीवननिर्वाह बहुत अच्छे प्रकारसे होता रहे। इस समय वह इस बातको और गंभीरतासे कर डालना चाहता था। यदि उसने इस प्रकारका कर्तव्य पूरा कर दिया होता तो लीडियाकी मानप्रतिष्ठा बचानेके लिये उसे इस समय अपने मामासे ऋण न लेना पडता। येट बिटनके एक सबसे अयोग्य नौजवानपर काबू पाकर उसे अपना पति बनानेका यह काण्ड शायद इस प्रकारसे न हुआ होता।

वह इस बातके लिये चिन्तित हो रहा था कि ऐसे अति तुच्छसे लाभ-के लिये सारेही खर्चका भार उसके सालेपर पडजाना ठीक नहीं है, और वह निश्चय कर चुका था, कि यदि संभव हो, तो उसकी सहायता की राशिका पता लगाकर जितना शीघ हो सके उसके उपकारके भारको चुका दिया जाये।
पहले पहल जब भि बेनटने विवाह किया था तो खर्चनेमें भितव्ययताको व्यर्थ समझ लिया गया था, क्योंकि निस्तन्देह उन्हें एक पुत्र उत्पन्न
होनेका निश्चय हो गया था। इस पुत्रने बडा होकर उन्हें सब खर्चोंसे तथा
ऋणोंसे बचा देना था और इस प्रकार उसे अपनी विधवा माता और छोटे
भाई बहनोंका पालन करनाही था। परन्तु पांच पुत्रियां क्रमशा जगतमें प्रविष्ट
हुई परन्तु अभी पुत्रके आनेकी आशाही लगी हुई थी। भिस्तिज बेनटकी
लीडियाके जन्म होनेके कई वर्ष बाद तक, उसके आनेका हद निश्चय बना
हुआ था। यह आशा अन्तको निराशामें बदल चुकी थी। परन्तु अब धन
जमा करना बहुतही कठिन था। मिस्तिज बेनट तो मितव्ययता जानतीही न
थी; और उसके पितका स्वतंत्रतासे प्रेम करनाही उनकी आयसे अधिक खर्च
करनेको रोक रहा था।

पांच हजार पौंड विवाहके सामानके लिये मिसिज वेनट और बच्चोंके लिये निश्चित हो चुके थे। परन्तु बच्चोंके लिये किस अनुपातसे दिये (बांटे) जांये जो कि माता-पिताकी इच्छाके आधीन थे। यह तो एक बात थी, जो कमसे कम लीडियाके लिये अभी र निश्चय करनी थी, और भि वेनट इस प्रस्तावसे इन्कार नहीं कर सकता था। धन्यवादपूर्वक उसने अपने माईकी कृपाको स्वीकार किया यद्यपि वह धनराशि उससे लियाकर दी गयी थी। तम्न उसने अपनी पूरी र स्वीकृति इस विवाहके लिये लिख दी। उसे पता न था कि यदि विकमसे विवाह होगा तो उसे ऐसी असुविधाका एकदम सामना करना पड़ेगा। यह तो १०० पौण्डकी जगह दस पौण्डही प्रतिवर्ष उन्हें देना चाहता था। क्योंकि उसके जेव खर्चके लिये और खानेके लिये तथा निरन्तर रुपयोंके उपहारोंद्वारा, जो कि उसकी माताद्वारा उसे मिलते रहते थे, लीडिन्यांके खर्च इन्हीं रुपयोंसे पूरे हो सकते थे।

यह काम इतने कम कप्टसे हो जायगा. यह और भी बडा आश्चर्य था। जिसको वह स्वागत करता था। क्योंकि इस मामलेमें वह कमसे कम कप्ट उठाना चाहता था। जब उसको खोजते हुए उसका पहला कोध उतर गया तो वह शान्तिसे घरको छोट आया था। उसका पत्र तुरन्त भेज दिया गया। क्योंकि यद्यपि वह काम करनेमें ढील करता था परन्तु इसे निपटानेमें देर न करता था। वह इस वातको भी जाननेका बड़ा इच्छुक था कि उसके भाईने उसके लिये कितना खर्च किया है। परन्तु वह लीडियासे इतना कुपित था कि उसने उसके लिये कोई भी संदेश नहीं भेजा।

यह मुसंवाद घरमें शिश्रही सर्वत्र फैल गया और पडोससे भी दूर २ तक फैल गया। पडोसियोंने तो इसके साथ नमकिमर्च भी लगाना उचित समझा। वातोंही वातों में कहा जाता था कि यदि मिस लीडिया बेनट शहरमें आती या संसारमें इसे कहीं दूरके एकान्त स्थानमें रख दिया जाता तो कैसा होता। उसको विवाह करनेके विषयमें तो बहुत बातें उडाई जाती थीं। उसके मंगल-विवाहके लिये वे शुभकामनाएं जो कि मैरिटनकी बूढी २ स्त्रियोंकी ओरसे पहले कहीं जाती थीं अब उनमें कुछ अन्तर हो गया था, क्योंकि उनकी सम्मतिमें इस पतिके साथ लीडियाका दुःखी रहना निश्चित बात थीं।

मिसिज वेनटको ऊपरकी मंजिलके नीचे उतरे हुएं एक पखवाडा हो गया था, परन्तु इस प्रसन्नतादायक दिनपर वह फिर अपनी मेजेंक पास मुख्य आसनपर आ बैटी। उसकी मुखमुद्रा बड़ी प्रसन्न थी। उसकी प्रसन्नताको लड़जाके किसी कणने लुआ तक न था। एक पुत्रीका विवाह, जो कि उसकी अभिलाधाओंका प्रथम उद्देश्य बन चुका था, जब कि उसकी पुत्री जेन १६ साल की हुई थी अब तो पूर्ण होने वाला था। इस समय उसके विचार और शब्द विवाह संबंधी वातों के लिये. सरपट दौड रहे थे। कहीं बारीक मलमल, कहीं नई गाड़ी और कहीं नौकरों के लिये वह सोच रही थी। बह अपनी पड़ो- सिनों द्वारा एक उत्तम मकान अपनी पुत्रीके लिये खोज रही थी। और उसने उनकी आयका विचार विना कियेही अनेक मकान इसलिये पसंद नहीं किये थे कि वे आकार में लोटे हैं या अच्छे नहीं हैं।

उसने कहा—'हाइड पार्क अच्छा रहेगा,परन्तु यदि गोव्डिंग्स इसे खार्ल, कर दें, या फिर स्टोक का ग्रेट हाउस (वडाघर)पर उसका ड्राइंग रूम यदि वडा होता; परन्तु ऐशवर्थ तो बहुत ही दूर रहेगा। मैं उसे अपनेसे दस मील 388.

### ५० वां परिच्छद

दूर नहीं रख सकती हूं। और पार्विस लाज, उसका मार्ग बड़ा भयंकर है।

उसके पितने उसे तयतक बिना रेकि हुए बोलने दिया जबतक वहां नौकर थे। परन्तु जब वे वहांसे चलेगये, तय उसने उससे कहा — 'मिसिल बेनट इससे पहले कि तम एक या अनेक मकान अपनी पुत्री और पुत्रके लिये लो, हमें ठीक २ बातें समझ लेनी चाहियें। पडौस के किंसी मकानमें भी वे कदापि रहने न पावेंगे। मैं किसी की सूर्खता को और उत्साहित न करूंगा कि वह उन का लोंगबोर्नमें स्वागत का सके।

इस घोषणा पर देर तक झगडा होता रहा, परन्तु मि. बेनट अपनी बात पर टढ रहे। इसके बाद दूसरी बात आरंभ हो गयी, और मिसिज बेनटने आश्चर्य और भयसे जान लिया कि उसका पित अपनी पुत्रीके वस्त्रोंके लिये एक गिंनी भी पेशगी न देगा। उसने इसका यह कह कर विरोध किया कि आगेको वह कभी भी अपने पितिसे प्रेमका कोई उपहार ग्रहण न करेगी। मिसिज बेनट यह कभी सोचभी नहीं सकती था। उसे यह कभी भी विश्वास न होता था कि उसके पितिका कोध इतना बढ जायेगा कि उसकी पुत्रीका विवाह भी शोभाजनक ढंगसे न हो सकेगा। उसने इस बात की लज्जाको अनुभव न किया कि विवाहसे १५ दिन पूर्व विकमके साथ लीडिया क्यों रहती रही है।

एलिजावेथ इससमय इस बातसे बडी शोकातुर हो रही थी कि उसने, इस क्षणिक विपत्तिमें अपनी बहनके भयों के विपयों मि डारसी को पिश्चित कर्मादिया था। क्योंकि जबतक उसकी बहनका विवाह विधिपूर्वक सम्पन्न न हो जावे वह इसके अनुचित आरंभको उन सबसे छिपाना चाहते थे, जो कि उस स्थान पर विद्यमान नहीं थे।

यह उसके द्वारा इस बातक फैलनेंमें कोई भय अनुभव न करती थी। यरन्तु थोडेही व्यक्ति थें जिनके ऊपर वह बातें गुन रखनेका भरोसा करती थी। परन्तु ऐसा तो एक भी व्यक्ति नहीं था जिसे कि बहन का मन समझने की उससे आविक बुद्धि हो। उसे इससे अपनी व्यक्तिगत कोई हानिका भय हो यह बात नहीं थी, प्रत्युत उसे एक ऐसी खाई उन दोनों के थीच में दीखती थी जिसे कि पाटन असंभव था। यदि लीडिया का विवाह अति उत्तम दंगसे संपन्न होता,

तो यह नहीं समझा जा सकता था कि मि. डारसी एक ऐसे परिवारसे अपना तंबंध जोडेगा, जहां अन्य वातोंके अतिरिक्त एक यह बात भी जोड दी जायेगी कि जिस पुरुष को वह इतनी घृण करता था, उसी के साथ इनका निकटतम रिश्ता नाता हो चुका हैं।

ऐसे संबंधसे घबरा कर वह परे हट जायेगा, यह उसे सूझ रहा था। वह ड्यों शायरमें यद्यपि देख चुकी थी कि वह उसकीं प्रतिष्ठा करता है, तो भी उसे इस बातसे अवश्य ही धका लगेगा, यह भी वह जानती थी। वह बडी क्षीण, दुःखी तथा पछता रही थी। यद्यपि वह इसका कारण कुछ भी न जानती थी। वह अपनी प्रतिष्ठासे ईर्ष्यों करने लगी, जब कि उसे आशा थी। कि वह आगे इसे न पा सकेगी। वह उसके विषयमें कुछ र सुनना चाहती थी, यदि उसे थोडाभी अवसर सुनने को मिलता तो। वह समझ चुकीथी कि वह उसके साथ प्रसन्न रह सकतीथी परन्तु अब उनके शीव्र मिलनेकी संभावना नहीं थी।

उसके लिये यह कैंसी विजय हैं, जैसा कि वह प्रायः सोचा करती थी, यदि वह जान सकता कि वे प्रस्ताव जिनको कि वह अभिमानसे केवल चारमास भीते अस्वीकार कर चुकी थी अब प्रसन्नतासे और कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार कर लिये गये हैं! वह ऐसा उदार है, जितना कि कोई पुरुपभी अधिकसे अधिक हो सकता है. इस बातका उसे सन्देह नहीं था। परन्तु जब कि वह एक मर्त्य पुरुष है, इसलिये उसपर नारीकी एक विजय होनी ही चाहिये।

वह अब विचार करने लगी कि वही एक ठींक पुरुष है जो कि रंगरूप और आकृतिमें तथा वृद्धिमें उसकी सबसे अधिक अनुकूल रह सकेगा। उसकी समझ और स्वभाव, यद्यपि उससे मिलते नहीं हैं, तो भी वह उसकी सब अभिलापाओं की पूर्ण कर सकेगा। यह एक ऐसा संबंध होगा जो कि दोनों के लिये ही लाभदायक हो सकेगा। मेरी शान्ति और सजीवता के कारण शायद उसका मनभी कोमल हो जाये, उसके रंगडंग और भी अच्छे हो जाये, और उसके न्याय, अनुभव तथा संसारके ज्ञानके कारण में भी बहुत आवश्यक लाभ उठा संक।

परन्तु ऐसा प्रसन्नतादायक कोई विवाह भी अब लोगोंकी प्रशंसा को

नहीं प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि ।भिन्न २ प्रकारके स्वभाव रखनेवाले दे। प्राणि-योंका संबंध शीध्र ही उनके कुटुम्बमें होनेवाला हैं।

वह यह भी नहीं सोच सकती थी कि विकम और लीडियाकी इतनी अधिक स्वतंत्रताको कैसे समर्थन किया जा सकेगा। परन्तु वह यह सोचती। थी कि किस प्रकारसे दो भिन्न स्वभाव वाले. जिनके गुण कि परस्पर नहीं भिलते थे, इस विवाहको करके कुछ कालके लिये ही सुखी रह सकेंगे।

मि. गार्डनर ने शीघही अपने भाईकी पत्र छिखा। मि. बेनट की स्वीकृतिके उत्तर में उसने संक्षेप से उत्तर मेजा था। उसके परिवारकी भलाई की कामना करते हुए पत्र आरंभ हुआ था और इस विषय में आगे को आप को अब कुछ और न लिखंगा, इस प्रकार समाप्त किया गया था। उस पत्रके लिखने का मुख्य उद्देश्य यह था कि उन्हें यह सूचना दी जाय कि मि. विकम ने मिलिट्टी की नौकरी छोडनेका निश्चय कर लिया है।

आगे लिखा था '' यह भेरी प्रबल इच्छा थी कि उसे तभी ऐसा कर डालना चाहिए जयकि उसका विवाह निश्चित हो जाये। और मुझे शशा है आप मेरे साथ इस बातमें सहमत होंगे कि उसका उस पल्टन से हटना उसके लिये और भेरी भानजी के लिये भी आधिक अच्छा रहेगा। भि. विकम का ऐसा विचार है कि बह अपनी पुरानी सेना में ही जाये, और उसके पुराने भित्रों में से अब भी अनेक ऐसे हैं, जो उसे उसकी सेनामें भरती कराने में सहायता करना चाहते हैं। उसे एक जनरलकी सेनाकी ओर से वचन भी मिला हुआ है, जोकि आजकल उत्तर में पड़ाव डाले हुए हैं राज्य के इस मामले से दूर जाने में भी उसका लाभ ही है। वह स्पष्ट प्रतिज्ञा करता है, और मैं आशा करता हूं कि भिन्न २ लोगों में से. जहां कि प्रत्येक मनुष्यका कुछ अच्छा चरित्र हैं। वे दोनों ही अधिक समझदार गिने जायेंगे। मैंने कर्नल फास्टर को भी लिखा है कि वह हमारे वर्तमान प्रबन्धों के विषय में उसे सृचित करदे, और उससे प्रार्थना की है कि वह मि. विकमके सभी लेनदारों को सन्तुष्ट करदे जोकि ब्राइटन या उसके आसपास रहते हैं। उन्हें कह दे कि उनका पाई २ बहुत शीव जुका दिया जायगा क्यों कि इस वातके लिये मेंने

अपने ऊपर सय जिम्मेबारी ले ली है। और क्या आप स्वयं मी थोडा कष्ट करेंगे कि मैरिटन के सब लेनदारोंको इस बातकी तसली दिला दें। उनकी में सूची भी साथ भेज रहा हूं जोकि मुझे उसने दी है। उसने अपने सब ऋण हमें बतला दिये हैं; मैं आशा करता हूं कमसे कम उसने हमें धोखा नहीं दिया है। हैगर्स्टनको हमने निर्देश मेज दिये हैं और एक सप्ताह तक ये सब पूरे हो जायेंगे। तब वे अपनी पल्टन में सम्मिलित हो जायेंगे। उन्हें पहले लोंगबोर्न में निमंत्रित होना ही चाहिये। और मुझे श्रीमती गार्डनर से पता लगा है कि मेरी मानजी भी आप सबको मिलनेको बहुत इच्छुक है, इससे पहले कि वे दक्षिण दिशाको ले इकर उत्तर में जायें। वह अच्छी है और वह आपको और अपनी माता को बड़ी सद्धावना से स्मरण करती है।

> आपका इत्यादि २ ए. गार्डनर

मि. गार्डनर के समान मि. वेनट और उसकी पुत्रियों ने उन सव लोगों को स्पष्ट देखा जोकि विकमके हर्टफोर्ड शायर से हटने से होते थे। परन्तु मिसिज वेनट इस बात से अधिक प्रसन्त न थी। लीडियाका उस समय उत्तर की दिशा में जाकर बसना जबकि वह उसके साथ रहने में अत्यधिक अभि-मान और आनन्द अनुभव कर रही थी—क्योंकि वह तो उनके हर्टफोर्ड शायर में निवास करने की निश्चित योजना बना चुकी थी—उसे उससे बहुत निराशा हुई; और इसके अतिरिक्त यह कितनी शोचनीय बात थी कि लीडिया को एक ऐसी सेना से हटा कर जहां कि वह सबकी परिचित और प्रिय बनी हुई थी, दूर अपरिचित स्थान में ले जाया जा रहा था।

उसने कहा—' यह भितिज फार्स्टरको बहुत चाहती थी, उसको दूर भेजने से उसे बहुत ही घड़ा लगेगा। और कुछ ऐसे नौजवान भी यहां थे जिनको कि वह पसन्द करती थी। हां जनरल.....की (रैजिमेन्ट) सेनामें आफिसर चाहे उसे इतने अच्छे न लगते हों।'

उसकी पुत्री की प्रार्थना—क्योंकि इसे ऐसा ही समझा जा सकता था कि उसे उत्तर में जाने से पूर्व फिर अपने कुटुम्ब से मिलने को बुला लिया जाय, पहले तो स्पष्ट निषेध में प्रहण की गई परन्तु जेन और एलिजाबेथ ने जोकि अपनी बहनकी भावनाओं और परिणामको सोचकर, स्वयं भी इसी बातको चाहती थीं, कि उसके विवाहको उसके मातापिता भी देख सकें, अपने पिता से ऐसे सच्चे हृदय से, साथ ही तीत्र उत्कंटा और कोमलता से-प्रार्थना की-कि हम उसे और उसके पतिको लेंगबोर्न में स्वागत कर सकें जबिक वे विवाह कर चुकें-कि वह भी उनके सहश ही सोचने और उनके सहश ही करने पर मजबूर हो गया। उसकी माताको भी यह जानकर सन्तोप हो गया कि अब वह अपनी विवाहिता पुत्रीको, उत्तरकी दिशा में जाने से पहले. अपनी पडौसिनोंको दिखा सकेगी। जब भि. बेनट ने अपने भाईको दूसरा पत्र लिखा, तो इसी कारण उसने उन दोनोंको घर में आने की आज्ञा दे दी। और यह निर्णय कर लिया गया, कि ज्यों ही कि विवाहसंस्कार संपन्न हो चुके, वे लोंगबोर्न को आ जावें। एलिजावेथको कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ कि विकम इस योजनाको कैसे मान लेगा; परन्तु यदि वह केवल अपने ही अन्त:-करणकी वाणीको सुन सकती, तो उसे पता लगता कि उसके साथ कभी भी मिलना ही उसकी कामनाओं का अन्तिम उहेश्य था।

# इकावनवां परिच्छेद

उनकी बहनके विवाहका दिन आगया; और जेन और एलिजाबेथने उसके लिये इतना अधिक अनुभव किया, जितना कि वह स्वयंभी अपने लिये नहीं करती थी। उन्हें लेनेके लिये गाडी आगे भेज दी गई, और भोजनके समयतक उनके आनेकी बात निश्चित होगई। उनके आनेके सबसे बडी बहन भयभीत थी और जेन विशेषरूपसे भयभीत हो रही थी, जिसने लीडियाको यह विश्वास दे रखे थे कि जिनको वह स्वयं अनुभव करती यदि वह अपराधी होती। और जो उसकी बहनने विचारा था उसकी अपेक्षा वह

कम बुरा सोच सकी थी।

वे आ पहुंचे। प्रातराश वाले कमरेमें सारा परिवार उनके स्वागतके लिये इकहा हुआ था। ज्योंर गाडी द्वारपर आती जा रही थी मिसिज बेनटके मुखपर मुस्कराहट आती जा रही थी। परन्तु उसके पति अत्यधिक गंभीर होते जा रहे थे, उसकी पुत्रियां भयभीत, चिन्तित तथा बेचैन होती जा रही थीं।

बरामदेमें लीडियांकी आवाज मुनतेही द्वार खोल दिया गया, और वह कमरेमें दौडती हुई आयी। उसकी माता आगे बढी, उसे छातीसे लगा लिया और बडे उत्साहसे उसका स्वागत किया। विकमकी ओर भी प्रेमसे मुस्कराते हुए अपना हाथ बढाया,, जोकि अपनी पत्नीके पीछे २ चला आ रहा था, और उन दोनोंके लिये मंगल आशीर्घादें बडी प्रसन्नतासे देने लगी।

जब वह मि. बेनटकी और गये तो उसने भी स्वागत किया परन्तु वह द्वयसे न किया गया था। उसका चेहरा शान्त था, और उसने मौन रहनाही उचित समझा। उस जोडेकी ओरसे सीधासादा खुळा विश्वस्तमय व्यवहार उसे उत्तेजित करनेके ळिये पर्याप्त था। एळिजावेथ इससे घृणा करती थी और भिस बेनट भी इससे दंग रह गई थी। ळीडिया अब भी वैसीही ळीडिया थी—जंगळी, असभ्य, ळज्जारहित, बाचाळ और निर्भय। वह एक बहनसे दूसरी बहन तक बार २ जाती थी जिससे कि उनकी बधाइयां प्राप्त कर सके। अन्तको जब वे सब बैठ गये, उसने उत्सुकतासे कमरेके चारों ओर देखा। इसके थोडेसे परिवर्त्तनकी ओर विशेष ध्यान दिया और उसको देखकर हंसी मानों कि यह स्चित कर रही है। कि कुछ दिन पूर्व वह यहांही रहती थी।

विकम उसकी अपेक्षा अधिक परेशान नहीं था; परन्तु उसका व्यवहार इतना अधिक प्रसन्नतादायक था; िक यदि कहीं उसका आचरण और उसका विवाह, टीक र ढंगते होता, तो उसकी मुस्कराहरें और उसके वे संबोधन जिनसे कि वह अपनेको उनका संबंधी होना घोषित करना चाहता था, उन सबको अत्यंत प्रसन्न कर देते। एलिजावेथ तो पहले उसे ऐसा विश्वास योग्य नहीं मानती थीं, परन्तु वह मनमें यह निश्चय करके बैठ गई थी कि आगर्स ऐसे अस्थिर चित्तवालेका अतिविश्वास न करेगी। वह लिजत थी और

जेनभी लिजित थी परन्तु दोनोंकी गालोंपरसे एक्समान रंग उड गया था।

वहां बातचीत की कुछ कमी न थी। यद्यपि बधू और उसकी माता तेजीसे बार्ते न कर सकती थीं, और विकम जो एलिजाबेथके पासही बैठा था, उस पड़ौसके परिचित जनेंकि विपयमें ऐसी प्रसन्न मुद्रासे पूछताछ करने लगा था, परन्तु उसकी उसी प्रसन्नतासे वह उत्तर न दे सकती थी। ऐसा प्रतीत होता था वे संसारकी सबसे अधिक आनन्ददायक स्पृतियोंमें मग्न हो रहे हैं। पिछली दुःखप्रद घटनाओंको कोई भी स्मरण नहीं कर रहा था, और लीडिया तो जानबूझकर उन विषयोंको छेड रही थी जिनकी उसकी बहुनें संसारके सामने चर्चा भी करना न चाहती थीं।

वह कहने लगी, 'केयल तीन मास पहलेकी तो बात है जब मैं यहांसे गई थी। पग्नु में कहती हूं कि मुझे तो एक पखवाडाही बीता लगता है; और फिर भी इतने समयमें कई बातें हो गई हैं। ओह, ईश्वरको धन्यवाद है, जब मैं यहांसे गई थी तो मुझे यहां आये बिना विवाहित हो जानेका तो विचारही न आया था, यद्यपि यदि यह हो जाता तो बडा तमाशा होता।

उसके पिताने अपनी आंखें उठायों। जेन धबराई। एलिजाबेथने घूर-कर लीडियाको देखा; परन्तु उसने, न तो कुछ सुना न देखा। वह इंनकी ओरसे लापर्वाह थी। वह प्रसन्नतासे सुनाती जा रही थी, 'ओह मामा, क्या यहांके निवासी जानते हैं कि मैं विवाहित हो गई हूं १ मुझे भय है कि वे नहीं। जानते और हमने विलियम गोल्डिंगको अपने बरामदेमें बैठे हुए जब आते समय देखा था, तो मैंने निश्चय कर लिया था कि इसे तो अवश्य पता लग जाना चाहिये था। इसालिये मैंने गाडीका उधरकी ओरका शीशा नीचेको हट दिया, मैंने दस्ताना उतार डाला और अपने हाथको खिडकीकी देहलीजपर रख दिया, जिससे कि वह मेरी विवाहकी अगूंठीको देख सके। मैंने फिर उधरकी ओर सिर निकाला और कुछ झुकी आरै फिर मुस्कराने लगी।

एलिजाबेथ इसे अधिक सहन न कर सकी। यह उठी और कमरेसे बाहर भाग गई, और तबतक न लौटी जबतक कि उसने उन्हें वहांसे उठकर हाल कमरेसे होकर भोजनशालाके बरामदेकी ओर जाते हुए न सुन लिया।

तब वह शीघही उनके साथ आ मिली जिससे कि लीडियाकी गति-विधिको देख सके। क्योंकि वह अपनी माताके दांयीं और आ गई थी और उसको अपनी सबसे वडी बहनसे यह कहते सुन रही थी कि 'लो जेन, अब मैं तुम्हारी जगह लेती हूं, पर तुम जरा थीरे २ चली, क्योंकि मैं तो एक विवा-हिता स्त्री हूं।'

यह तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि लीडियाको कोई बंध-नका भी समय आयेगा, जिससे कि वह आरंभमेंही इतनी स्वतंत्र हो चुकी थी। उसकी शान्ति और आनंद बढ चुके थे। यह मिसिज फिल्फिसको मिलना चाहती थी और ल्यूकेसिजको और अपने अन्य सभी पडौसियोंको। और चाहती थी कि मैं उनमें ते प्रत्येकको अपनेको 'मिसिज विकम' के नामसे पुकारते हुए सुन सकूं। इसी बीचमें वह भोजनके उपरांत वहां गई। जिससे कि मिसिज हिलको और दो नौकरानियोंको अपनी अंगूठी दिखा सके और अपने विवाहित होनेकी शेखी बधार सके।

उसने कहा, जब िक वे सब चायपानवाले कमरेमें लौट आये, 'हां ममा, और तुम मेरे पातिके विपयमें कैसा सोचती हो ? क्या वह एक सुन्दर नौजवान नहीं है ? मुझे निश्चय है कि मेरी बहनोंको मुझसे ईर्ष्या करनी चाहिये। में तो केवल इतनाही प्रार्थना करती हूं कि वे मुझसे आधा सौभाग्य तो पा सकें। उन सबको अवश्यही ब्राइटन जाना चाहिये। वही स्थान है जहां पति भिल जाते हैं। मां, यह कैसी शोकजनक बात है कि हम वहां कभी गई ही नहीं।'

माता—' बिन्कुल सच है, और यदि मेरी इच्छा चलती तो मैं सबको जाने देती। परन्तु मेरी प्यारी लीडिया! मैं इतनी दूर तुम्हारा जाना सर्वधा पसन्द नहीं करती। क्या यह ठीक नहीं है ?'

लीडिया — हे ईश्वर! हां, उसमें कुछ हानि नहीं है। मैं इसे सब बस्तुओं से अधिक पसन्द करती हूं। तुम, पापा और मेरी बहनें सबको वहां हमें मिलनेके लिये आना चाहिये। हम जाडों मर न्यूकैसलमें रहेंगें, और मैं कहनेका साहस करती हूं कि वहां कुछ नृत्य होंगें और मैं अपनी सब बहनों के लिये अच्छे साथी चुननेका पूरा २ यत्न करूंगी।

उसकी माताने कहा-' में सबसे अधिक यही बात तो चाहती हूं।'

लीडिया-' और तब जब आप लौटेंगी, तो आपने मेरी एक या दो बहनोंको वहीं छोड जाना, और मैं कहती हूं कि मैं उन्हें जाडोंके समाप्त होनेसे पहले २ पति दिला दूंगी।'

एलिजावेथ-मेरेपर कृपा करनेके िलये में आपका धन्यवाद देती हूं। परन्तु मैं इस तुम्हारे ढंगसे पति पानेको विशेषरूपसे अनुचित समझती हूं।

उनके अतिथि दस दिनसे अधिक वहां न टहर सकते थे। भि.विकमने लंदन छोडनसे पहले अपनी सेनासे बुलानेका आज्ञा पत्र पा लिया था, और वह एक पक्षके बादही अपनी सेनामें जानेवाला था।

मिसिज वेनटके अतिरिक्त अन्य किसीने भी उनके थोडेकालके ठहरनेके लिये शोक प्रकट नहीं किया। इसीलिये उसने अपनी पुत्रीको साथ लेकर इधर उधर खुव परिचय कराया और अनेक भोजोंमें दिल खीलकर भाग लिया। यह भोज सभीकी इसलिये भी पसंद थे कि इससे एकही कुटुम्बमें अधिक न बैठकर नये २ कुटुम्बोंमें थोडा २ काल बैठना भिलता था।

विकमका प्रेम लीडियाके लिये ठीक ऐसाही था जैसा कि एलिजाबेथने उसकी आशा की थी, परन्तु लीडियाका उससे जो प्रेम था वह वैसा नहीं था। वह अपनी वर्त्तमान खोजसे बडी प्रसन्न थी। क्योंकि उनका संबंध उसीके प्रेमके वलसे हुआ था निक विकमके। और वह चाकित हो गई थी कि वह उसकी अत्यन्त ध्यानसे क्यों पर्वाह (चिन्ता) नहीं करता है। वह उससे सर्वथा भाग जाना पसंद करता, यदि वह यह अनुभय करती कि उसका भागना परिस्थितियोंके कारण आवश्यक समझा गया है। और यदि यह बात ठिक थी, तो वह ऐसा नौजवान नहीं था जो कि एक साथीके प्राप्त हो जानेका व्यर्थमें ही विरोध करता।

लीडिया उसपर अत्यन्तही अनुराग करती थी। वह प्रत्येक अबसरपरहे उसका प्यारा विकम था। उसके जोडका संसारभरमें कोई न था। उसने जो कुछ किया संसारमें सबसे अच्छा किया। और उसको निश्चय था कि वह पहली सितंबरको अन्य सब गांववालोंकी अपेक्षा अधिक पक्षी मारेगा।

उनके वहां पहुंचनेके बाद शीघ्रही एक दिन प्रातःकाल, जब कि वह अपनी दोनों बहनोंके साथ बैठी हुई थी, उसने एलिजावेथसे कहा --

'लिजी ! मैंने तुम्हें अपने विवाहका वृत्तान्त तो शायद मुनायाही नहीं। तुम उस समय मेरे पास न थीं जब कि मैंने मांको तथा अन्योंको यह सव हाल मुनाया था। क्या तुम इसको मुननेकी उत्सुक नहीं हो कि यह सब किस प्रकार हुआ!'

एलिजाबेथने कहा —वास्तर्वमें नहीं, क्योंकि में समझती हूं यह विषय बहुत लंबा है।

लीडिया—बाह! तुम भी बडी अनौली हो! परन्तु मैं तुम्हें अवश्य मुनाउंगी कि यह कैसे हुआ? तुम जानती हो, हमारा सेंट क्रिमेंन्टके गिरर्जा- घरमें विवाह हुआ था, क्योंकि विकमके मकान उसी जिलेमें थे। यह निश्चय हो चुका था कि हम सबकी ११ बजे दोपहर वहां पहुंच जाना चाहिये। मेरी मामी, मामा और मैंने इकटे जाना था, और अन्य सब लोगोंने हमें गिर्जिमें मिलना था। अस्तु. सोमवारकी प्रात:काल आ पहुंची, और मैं इसी परेशानीमें थी! तुम जानती हो मैं इतनी भयभीत थीं. कि कहीं ऐसा न हो कि इसमें कोई विश्व पड जाये और तब मैं बडी दुर्दशामें फंस जाऊंगी। और मेरी मामी तो— क्योंकि मैं तो सारा समय अपने शृंगार करनेमें लगा रही थीं। मुझे उपदेश करती रही और मुझसे बांतें करती रही, मानो कि वह मेरे सामने बाइबलका एक व्याख्यान पढ रही हो। परन्तु तो भी मेंने दस मैंसे उसके एक शब्दको भी नहीं सुना, क्योंकि मैं सोच रही थी, तुम अनुमान कर सकती हो, अपने प्यारे विकमको। मैं यह जानना चाहती थी कि क्या वह अपने निले कोटको पहनकरही विवाह करेगा।

'अस्तु. तत्र हमने प्रतिदिनके समान १० बजे प्रातराश किया। मैंने समझा यह कभी समाप्तही न होगा। क्योंकि धीरे २ तुर्मेंह समझना होगा कि मेरे मामा और मामी बहुतही अप्रसन्न रहे, जब तक कि मैं उनके साथ रही थी। यदि तुम सेरा विश्वास करो, तो मैं कहती हूं कि मैंने एक दिन भी घरके द्वारसे बाहर पैर नहीं रखा था. यद्यपि में वहां १५ दिन रही थी। नाहीं किसी पार्टी, गोष्टी या अन्य किसी बातमें सम्मिलित हुई। निश्चय जानो, लंदनमें भीड कम थी, तो भी छोटा थियेटर खुला हुआ था। अच्छा, इस प्रकार जब कि गाडी द्वारपर आयी, उसी समय, उस हटी मि. स्टोनद्वारा मेरा भामा किसी विशेष कामके लिये खुला लिया गया, और तब तुम जानती हो, जब दोनें। इकटे हो जाते हैं, तो किर हटनेका नामही नहीं लेते। अस्तु. में तो इतनी डर गई थी कि मुझे समझ नहीं आती थी कि में क्या करूं। क्योंकि मेरा मामा मेरा संप्रदान करनेवाला था, और यदि वे समयपर न पहुंचे तो भेरा विवाह दिनभरमें भी नहीं हो सकता था। परन्तु सौभाग्यसे, वह दस भिनिटमेंही लोट आये, और तब इम वहांके लिये चल पड़े। तो भी, मैंने वादमें स्मरण किया कि यदि वह जानेसे रुक जाता, तो भी विवाहको रोकनेकी आवश्यकता न थी, क्योंकि मि. डारसी उसे अच्छी प्रकार कर डालते।

आश्चर्यते चिकत हुई एलिजाबेथने दुहराया- भि- डारसी !'

लीडिया- 'ओ: ! हां ! तुम जानती हो कि वह वहां विकमके साथ आनेवाला था। परन्तु ईश्वर कृपा करे, में तो सर्वधा मूलही गई थी! मुझे इस विषयमें तो एक शब्द भी कहना उचित नहीं था। वहां तो मैंने सच्चा प्रण किया था! विकम क्या कहेगा? यह तो एक रहस्य था जो गुप्त रखना चाहिये था।'

जेनने कहा- यदि यह रहस्य गुप्त रखना चाहिये था तो इस विषयमें अब और कोई शब्द न कहना। तुम्हें मैं आगे इस विषयमें कुछ न पूछुंगी।

एलिजाबेथने कहा- 'ओ: निश्चयसे।' यद्यपि वह उत्सुकतासे बेचैन हो उठी थी-'हम तुमसे कोई प्रश्न न पूछेंगी।'

लीडियाने कहा-' धन्यवाद । क्योंकि यदि पूछतीं तो मैं निश्चयही सब कुछ बतला देती, परन्तु तब विक्रम मुझसे बहुत कुपित हो जाता।'

इस प्रकारका पूछनेके लिये सहारा पाकर एलिजाबेथने तो वहांसे भाग जानेके आतिरिक्त और कोई उपाय अपनेको रोकनेका न देखा।

परन्तु ऐसे विषयमें अज्ञानमें रहना असंभव था अथवा कमसे कम ऐसे विषयके जाननेके लिये यत्न न करना यह भी असंभव था। मि. डारसी उसकी वहनके विवाहपर था, यह वास्तवमें एक दृश्य था, और वास्तवमें मन्ध्योंमें जिनके सामने प्रत्यक्ष रूपसे वह सबसे कम कहीं जाता था और सबसे कम कुछ कार्य करनेकी इच्छा रखता था। इसके अभिप्राय जाननेके लिये, उसके मिस्तिकमें सरपट और अन्यविश्वित विचार आ रहे थे, परन्तु वह एकान्तेमें सन्तोष अनुभव करती थी। जिन विचारोंने उसे अत्यधिक प्रसन्न किया था, क्योंकि विकमके चारित्रको उन्होंनेही अत्युत्तमरूपमें पेश लिया था, उसे वे सबसे अधिक असंभव लग रहे थे। वह इतनी देर सहन न कर सकती थी। और शिवही उसने एक कागज लेकर एक छोटासा पत्र अपनी मामीको लिख डाला, जिसमें लीडियाकी कही हुई बातकी व्याख्या चाही थी, क्योंकि इसे गुत रूपसेही पूछना उसने उचित समझा था।

उसने लिखा- 'आप समझ सकती हैं कि मुझे इस बातको जाननेकी कितनी उत्सुकता होगी कि किस प्रकार एक व्यक्तिने, जिसका हमारे साध कछभी संबंध नहीं था, और देखा जाये तो जो हमारे परिवारके लिये अप-रीचित था, ऐसे समयमें आपका साथ दिया। प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे इस पत्रका तुरन्तही उत्तर दें, जिससे कि मैं इस वातको जान सकुं क्योंकि लीडिया इस बातको गुन रखनेके लिये कह चुकी है; इसलिये यदि आपने भी इसका विवरण न लिखा ते। मुझे भी इसको भुलाकर सन्तुष्ट होना पहेगा।

उसने पत्र समाप्त करते हुए अपने लिये लिखा- 'यह नहीं कि मैं सन्तुष्ट हो जाऊंगी, यद्यपि, और मेरी प्यारी मामीजी ! यदि आप मुझे यह बात अच्छी प्रकारसे खोलकर न लिख देंगी तो मैं सचमुच इसको जाननेके छिये चालाकी और कोई अन्य उपाय करूंगी।

जेनकी प्रतिष्ठाने उसको यह आज्ञा नहीं दी थी कि वह एकान्तमें बैठी हुई एलिजाबेथको जाकर लीडियाके विषयमें कुछ भी कहे। एलिजाबेथ इस बातसे प्रसन्न थी। जन तक कि उसकी प्रतीत न हो गया कि उसकी खोज (पूछताछ) कुछ सन्तोषजनक सिद्ध होगी, तवतक वह विश्वास कर सकती थी। in the man to the same of the २५६

## ५१ वां परिच्छेद

# बावनवां परिच्छेद

एलिजावेथको अपने पत्रके उत्तर आने का पूरा २ निश्चय था। वह जानती थी कि मामी मेरे पत्र को पाते ही उत्तर अवश्य लिखेगी। उसे जब पत्र मिला तो वह तुरंत एक ऐसे एकांत स्थान में जा बैठी जहां उसे कोई भी टोकने वाला न जा सकता था। वह एक बेंच पर वैठ गई, और प्रसन्न होने का प्रयत्न करने लगी, क्योंकि पत्रकी लंबाई (दीर्घता) ने उसे निश्चय दिला दिया था कि इसमें उस बातसे निषेध तो नहीं किया गया है।

पत्र ग्रेश चर्च स्ट्रीट

मेरी प्यारी भानजी ! सप्टेम्बर ६

मैंने तुम्हार। पत्र अभी २ पाया है, और सारा प्रातः काल लगाकर में इसका उत्तर लिखुंगी, क्योंकि मैं देखती हूं थोडा लिखनेसे वह सब मैं न लिख सकूंगी जो कि मैं विस्तार से तुम्हें बतलाना चाहंती हूं। में तुम्हारे इस पत्रसे आश्चर्यान्चित होगई हूं, मुझे तुम से इस की आशा नहा थी। परंतु, मुझे कोधित न समझ लेना, क्योंकि तुम इंसी विषय में पूछताछ करोगी इस विषय का मुझे कभी विचार भी न था, यदि तुम मेरे अभिप्राय को न समझ सको तो मेरी इस कठार बात की क्षमा करना, तुम्हारे मामा भी इतने चिकत होगए हैं जितनी कि मैं और तुम्हें भी एक पक्ष से संबंध रखनेवाला समझ-करही, उन्हें यह कार्य करना पड़ा है जैसा कि उन्होंने किया है। परन्तु यदि तुम वास्तवमेंही निष्पाप और अज्ञानमें हो, तो मुझे और भी आइचर्य है। जिस दिन में लाँगबोर्नसे लंडनमें आई तुम्हारे मामाको एक ऐसा नया अति थ दर्शक मिला, जिसकी कि उन्हें कभी आशा नहीं थी। मि. डारसी आये, और कुछ घंटे तक बंद कमरेमें उनसे बातें करते रहे। मेरे पहुंचनेसे पहलेही इनकी मेंट समात हो गई थी; इसलिये मेरी उत्सकता इतनी भयंकर-तासे नहीं बढी जितनी कि तुम्हारी बढी हुई प्रतीत होती है। वह भि गार्डनरको कहते आया था कि उसने उसने ढूंढ निकाला है, कि कहांपर तुम्हारी बहन और मि. बिकम हैं, और उसने उन्हें देखा है और बातें भी की हैं-

### जय-पराजय

विकम से कई वार और लीडिया से एक वार। जितना मुझे स्मरण है वह यह कि उसने हमारे आनेके अगले दिनहीं डवींशायरकी छोड दिया था, और नगरमें उनका पीछा करने के उद्देश्य से ही आया था। उसने उद्देश्य यह सोचा था कि उसको ऐसा विश्वास था कि विकमकी अयोग्यता इतनी प्रसिद्ध नहीं हो चुकी है कि कोई नौजवान सच्चारेत्र कन्या उसे प्रेम या अनुराग कर सकती है। उसने उदारता से स्वीकार किया कि यह उसकी मिथ्याभिमान था. और स्वीकार किया कि वह पहले इसे अपनी प्रतिष्ठा से नीचा समझता था कि उसके निजी कार्य संसारके लिये खुले हुए हों। उसका चारित्र स्वयं ही अपनेको बतलाता था। इसलिये उसने इसे अपना कर्त्तव्य समझा कि वह आगे बढ़े और एक बुराई की चिकित्सा करने के लिये औषाधि बने, जो कि उसीके कारण उत्पन्न हुई थी। यदि उसका कोई और उद्देश्य होता, मुझे निश्चय है तो वह उसकी अप्रतिष्ठा का कारण न बनता। इससे पहले कि उसने उन्हें ढूंढ निकाला था, वह कुछ दिन पहले ही उस नगर में आगया था परन्त उसे खोज करनेके लिये कोई सहारा चाहिये था, जो कि हमारी अपेक्षा उसे बड़ा लाभप्रद सिद्ध हुआ था; और इसके द्वारा उसे पूरा २ पता मिल सका, इस लिये उसने और भी हट निश्चय से उनको खोजना आरंभ कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ है कि एक लेडी मिसिज यंग है जो कि कुछ काल पहले मिस डारसी की गवर्नेंस (अधिठात्री) थी, और किसी गैहित अप-राधके कारण हटा दी गयी थी, यद्यपि उसने हमें वह अपराध नहीं बतलाया है। तब उसने एडवर्ड स्ट्रीट में आकर एक बहुत बडासा सकान ले लिया. और इसके कमरों को किराये पर देकर अपना गुजारा करने लगी। वह जानता था कि यह मिसिज यंग विकम के साथ वडी गहरी परिचित थी, और-वह नगरमें आकर उन दोनें। की खोजके लिये उसकी सहायता लेना चाहता था। परन्तु उससे इस बातका भेद लेने के लिये उसे दो तीन दिन लग गये। वह उसका विश्वास खोना नहीं चाहती थी, में समझतीहं, बिना शंस और रिश्वत लिये, क्योंकि वह जानती थी कि उसका मित्र कहां मिल सकेगा। विकम नि स्संदेह उसके पास लंदन पहुंचने के पहले दिन ही आया 246

## ५२ वां परिच्छेद

था, और यदि वह उन दोनों का अपने घरमें स्वागत कर सकती, तो वे भी वहीं निवास करने लग जाते । अन्त में, हमारे दयालमित्र ने उससे मन-चाही बात जान ली। वे एक स्टीटमें थे। उसने विकमको देखा, और उसके बाद लीडियाको देखनेके लिये उस पर दबाव डाला । उसका पहला उहेरेब उसे देखने का यह था, जैसा कि उसने कहा है, कि वह लीडियाकों इस वर्त्तमान अप्रतिष्ठाजनक अवस्था से निकाले, और वह अपने उन मित्र संबं-धियोंके पास छौट जावे, जबिक उनको समझाकर उसके स्वागतके छिये उनको मनालिया जावे । इसके लिये वह यथाशक्ति सहायता देनेको उद्यत रहा था। परन्तु उसने देखा लीडिया उसी स्थानपर रहने के लिये आग्रह करती थी। उसे मित्रों में से किसीकी पर्वाह नहीं थी। वह उससे भी किसी प्रकारकी सहायता नहीं चाहती थी: वह विकमको छोडनेकी बात भी सननेको उद्यत न थी। उसे निश्चय था वे दोनों जल्दी या देरमें कभी न कभी अवश्यही विवाह कर लेंगे और इस बातकी उसे जरा भी चिन्ता न थी। क्योंकि उसकी ऐसी भावनाएँ थी, इसलिये उसने सोचा, कि अब तो इनका विवाह कर डालना ही उचित होगा, इसके विषय में जब उसने विकास आरंभमें बात की तो उसे आसानीसे पता लग गया कि यह उसका विचार नहीं है। परन्त उसने स्वीकार किया कि क्योंकि उसके ऊपर कुछ ऐसे ऋण हैं जिनका उसे चुकाना परमावश्यक है, इसलिये बाधित होकर उसे अपनी सेनाका छोडना पड़ेगा, और शंका है कि लीडियाके भागनेके सभी बरे परिणामींको वह केवल उसे भागनेके लिये नहीं छोडेगा । उसने अपने कमिशनसे तत्क्षण त्यागपत्र देनेके लिये निश्चय प्रकट किया, और अपने भविष्यकी दशाके लिये वह बहुत कम सोच विचार कर रहा था। वह कहीं जाना अवश्य चाहता था, परन्त कहां, यह उसे स्वयं पता नहीं था । और वह यह भी जानता था कि

उसके पास जीवनयात्रा के लिये कुछ भी नहीं है। मि. डारसी ने उससे पूछा कि वह क्यों तुम्हारी बहनसे तुरन्त विवाह नहीं कर लेता। यद्यपि मि. बेनट बहुत धनाढ्य नहीं गिना जाता था, तो भी वह कुछ न कुछ उसके लिये प्रबन्ध कर सकता था, और विवाह के पश्चात् उसकी अवस्था निश्चित रूपसे अच्छी

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

हो जानी थी। परन्तु इस प्रश्नके उत्तरमें उसने जाना, कि विकमके मनमें अभी भी यह आशा है कि यह किसी अन्य देशमें जाकर विवाह करेगा और उससे अपना भविष्य बहुत उज्जवल बनालेगा। ऐसी परिस्थितियों में यह फिरभी नहीं कहा जा सकता था कि यदि तुरन्त ही धन मिल जाये तो बह इसे छोड देगा। वे दोनों अनेक वार मिले क्योंकि उन्हों ने बहतसी बातों पर विचार करना था। निश्चयही विकम कुछ अधिक मांगता था जितना कि उसे मिल रहा था, परन्त अन्तमें वह एक उचित राशि लेनेको उद्यत हो गया। प्रत्येक बात उन दोनों में निश्चित हो रही थी। मि. डारसीका दूसरा काम तुम्हारे मामाको इन सब बातों से परिचित कराना था। और इसीलिये पहले पहले वह ग्रेस चर्चस्टीटमें मेरे यहां आनेसे पहली सायंकालको आया था। परन्त मि. गार्डनर वहां नहीं मिल सके थे; और मि, डारसी ने खोज करके यह भी जान लिया था, कि तुम्हारा पिता अभी तक उसके साथही ठहरा हुआ है और दूसरे प्रातःकाल नगरको छोड जायगा । उसने तुम्हारे पिता से इस विषयमें बात करनेमें कुछ लाभ न देखा इसलिये वह उसके चले जाने के बाद, दसरे दिन उनसे बात करनेको प्रसन्नतासे उद्यत हो गया। वह अपने नामका कार्ड नहीं छोड़ गया था, दूसरे दिन केवल इतनाही पता लगा था कि एक सज्जन किसी कामसे मिलने आया था। शनिवारको वह फिर आया। तम्हारा पिता जा चुका था, तुम्हारे मामा घरपर ही थे, और जैसा कि मैं पहले लिख चुकी हूं, वे बहुत देरतक परस्पर बातें करते रहे। वे फिर रविवारका मिले, और त्व मैंने भी उसको देखा। सोमबारसे पूर्व सव बातोंका निर्णय न हो सका था। ज्यों हि कि निर्णय हुआ, तभी एक एक्सप्रेस सन्देश लाँगबीर्नको भेजा था, परन्तु हमारा अतिथि बडा भारी हठी था । मैं सम-अती हूं, लिजी! कि कमसे कम उसका हठही उसके चरित्रमें एक बडी कमी है। उसके ऊपर भिन्न २ समयोंमें अनेक दोष लगाये गये हैं, परन्तु यही एक सच्चा दोष्र है। कोई बात नहीं हो सकती थी, जिसे कि वह स्वयं नहीं कर डालता आ, यद्यपि मुझे निश्चय है, (और मैं यह नहीं कहती कि उसका धन्यवाद देना चाहिये, इसलिये इसके लिये कुछ नहीं कहती) तुम्हारा

मांसा इस मामलेको बहुत शीघ सुलझा सकता था। वे दोनों देरतक इसी बातके लिये झगडते रहे, जो कि उस पुरुष और उस स्त्रीके लिये जिनके विषयमें यह किया जा रहा था, बहतही अधिक था। परन्तु अन्तमें तुम्हारे मामाको उसकी बातके आगे झकना पडा, और अपनी भानजीके कार्यमें सहा-यक सिद्ध होनेकी स्वीकृति पानेकी जगह, इस वातके लिये मजबूर किया गया कि वह इस बातका श्रेय अपने नामपर ले, जो कि यद्यपि उसके सर्वथा विरुद्ध जाता था। और मैं वास्तवमें समझती हूं कि तुम्हारे पत्रने उसे आज प्रातःकाल बहुतही आनंद दिया है; स्योंकि इसने उसे उस बातको खोलर्न और स्पष्ट कर देनेका अवसर दिया है जिससे कि उसके उधार मांगे हुए पंखोंके उतर जानेसे उसे झुटी प्रशंसासे छुटकारा मिल जायेगा और सच्ची प्रतिष्ठाके योग्य पुरुषको सच्ची प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकेगी। परन्तु लिजी, यह बात तम्हारे सिवाय, अथवा अधिकसे अधिक जेनके सिवाय, किसीको भी सर्वथा पता नहीं लगनी चाहिये। मैं समझती हूं कि तुम अच्छी प्रकारसे जानती हो, कि उन युवकों के लिये क्या कुछ किया गया है। उसके ऋण चुकायें जांवेंगें, जो कि मुझे विश्वास है, एक हजार पींडसे बहुत अधिक होंगें। दसरे हजार पौंड उसके अिरक्त लीडियाके अपने धनके अतिरिक्त उसके विवाहपर खर्च हो चुके हैं। और उसका (कमीशन) सेनामें भर्तीका पत्र खरीद लिया गया है। यह युक्ति कि यह सब कुछ उसने क्यों किया है मैं ऊपर बतला चुकी हूं। यह सब कुछ उसके कारण, उसके एकान्तीप्रय रहने और पूर्ण विचार शक्तिके अभावके कारण हुआ है, कि विकमका चरित्र उसने इतना बुरा समझ लिया था, और अन्तमें वह इस प्रकारसे जैसा कि वह था समझा गया और ग्रहण किया गया । शायद इस बातमें कुछ सचाई थी । यद्यपि मुझे संदेह है कि उसकी एकान्त-। प्रयता, या किसीकी भी एकान्त प्रियता, इस घटनाके लिये उत्तरदायी थी। परन्तु इन सब कोमल बाताके करते हुए भी मेरी प्यारी लिजी! तुम पूरा विश्वास कर सकती हो कि तुम्हारे मामा कभी भी इसकी न मानते, यदि हमने उसे इस बातका सम्मान किसी अन्यही आमिप्रायके लिये न देना होता। जब यह सब कुछ निश्चित हो गया, तो वह

### जय-पराजय

356

अपने मित्रोंके पास लौट गया, जो अब भी पैम्बरलेमें ठहरे हुए थे। परन्तु यह स्वीकार कर लिया गया था कि जब विवाह होगा उसे लंदनमें अवश्यही होना चाहिये। और तब धनसंबंधी सब बातोंको अन्तिम रूप दे दिया जाये। में समझती हूं मैंने तुम्हें सब कुछ लिख दिया है। यही मात्र संबंध है जिसको जानकर तुम बडी चाकित हो जाओगी। मुझे आशा है, कमसे कम, तुम अप-सन्न तो न होगी। लीडिया हमारे घरमें आगई, और विकमकी भी लगातार आनेकी आज्ञा दे दी गई थी। मैंने उसे जैसा हर्डफोर्डशायरमें देखा था, वह अब भी वैसाही था। पर मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगी कि मैं लीडियाके बर्त्तावसे जब कि वह इमारे पास रह रही थी कितनी कम संतुष्ट थी। यदि मैंने जेनके उस पिछले पत्रसे यह न जान लिया होता, कि उसका घरपर आनेका आचरण एक वास्तवमें शान्तिकारक हैं, और इसीलिये अब मैं तुम्हें लिखती हूं तो में तुम्हें नयी वेदना नहीं पहुंचा संकती थी। मैंने उसके साथ वडी गंभीरतासे अनेकवार बातें कीं, और उसकी वतलाया कि उसने कितनी बडी शैतानी की है, और अपने कुदुम्बके लिये कितनी अप्रसन्नताका वायुमंडल उत्पन्न कर दिया है। यदि वह सुनती तो अच्छा होता, पर मैं निश्चित जानती हूं कि उसने इसे सुनाही नहीं। कभी २ मैं बडी उत्तेजित हो जाती थीं, और मुझे अपनी प्यारी एलिजावेथ और जेनकी याद आ जाती थीं, और उनके लिये मुझे उसके साथ सन्तुष्ट हो जाना पडता था। मि॰ डारसी अपनी वापसीमें ठीक समयपर पहुंच गया था, और जैसे कि लीडियाने तुम्हें कहा हैं, वह विवाहमें सम्मिलित हुआ था। दसरे दिन उसने हमारे साथ भोजन भी किया था और फिर बुधवार या वीरवारकी नगरकी छोडकर चला भी गया था। मेरी प्यारी लिजी! क्या तुम मेरे साथ बहुत नाराज हो जाओगी, यदि मैं इसी अवसरपर यह भी कह दूं (जो कि में पहले कभी कहनेका साहस नहीं कर सकी हूं ) कि मैं उसे कितना अधिक पसन्द करती हं ? उसका हमसे सुलुक प्रत्येक बातमें ऐसा प्रसन्नतादायक था, जैसा कि तंव था जब कि हम डर्बीशायरमें थे। उसकी समझ और सम्मतियां मुझे सभी प्रसन्ता देती थीं। वह और कुछ नहीं चाहता, केवल अधिक सजीवता चाहत है और वह, यदि वह समझ सोचकर अपना विवाह करेगा तो उसकी पत्नी उसे सिखा देगी। मैं उसे वडा वाचाल समझती थी; किन्तु उसने तुम्हारा नाम भी कभीही लिया होगा। परन्तु वाचालता भी तो एक फैशन या रिवाज होगया है। प्रार्थना करती हूं कि यदि मैं बहुत संभावनाएं करनेवाली हो गई हूं तो मुझे क्षमा कर देना, या कमसे कम मुझे इतना दण्ड देना कि मुझे (पै.) पैम्बरलेसे वाहरही न निकाल देना। मैं सर्वथा प्रसन्न न होऊंगी जब तक कि मैं सारी बाटिकाका चकर न लगा लंगी। एक छोटीसी फिटन, जिसमें दो छोटे र टट्टू जुडे हुए होगें,इतनी वस्तुही पर्याप्त होगी। परन्तु मैं आधिक नहीं लिखती हूं, क्योंकि बच्चे मेरी आधे घण्टेसे प्रतीक्षा कर रहे है।

तुम्हारी अत्यन्त विश्वासपात्र एमः गार्डनर

इस पत्रके समाचारों ने एलेजविथको एक ऐसी विचारधारामें डाल दिया कि यह समझना कठिन था कि वह आनन्दके विचार थे या दु:खके वे सन्देह जिनके कारण वह यह निश्चय न कर सकती थी कि मि. डारसीने क्यों उसकी बहनके विवाहमें बढकर भाग लिया; विशेषकर इतनी भलाई करनेकी क्या आवश्यकता थी, इसीके साथ वह यह भी जानती थी कि ये सब कुछ उसने निश्चित किया है, इसलिये वह कतज्ञताकी पीडाको भी प्रसन्नता के साथ २ ही अनुभव करती थी। वह जानबूझकर नगर तक उनका पीछा करनेके लिये गवा; उसने अपने ऊपर सभी प्रकारके कष्ट उठाये और उनकी खोजमें लग रहा। उसीके लिये उसने एक ऐसी स्त्रीसे, जिससे कि वह घुणा करता था और बहुत कम मिलता था, बार २ मिलना आरंभ किया, तर्क किये, फुसलाया, और अन्तमें उसे रिश्वत भी दी। केवल उस पुरुषके लिये, जिसके साथ मिलने से वह सदा कतराता था और जिसका नाम उच्चारण करना भी वह अपने छिये एक दंड समझता था। यह सब कुछ उसने एक ऐसी कन्याके लिये किया, जिसकी न तो वह कुछ प्रतिष्ठा करता था नांही कुछ मूल्य करता था। उसका हृदय उसे कह रहा था कि यह सब कुछ उसने उसके लिये ही किया हैं। परन्तु यह एक आज्ञा थी, जो अन्य विचारोंके आतेही शीव समाप्त हो गयी और उसने

#### जय-पराजय

शीवही अनुभव किया कि यद्यपि उसका अभिमान जब कि उसे अपने लिये उसके प्रेम पर निर्भर करना होता, व्यर्थसा था, क्योंकि एक स्त्री, जिसने कि उसको सदा निषेध ( अस्वीकार ) किया है, इतनी योग्य है कि वह एक ऐसी भावना के ऊपर काव पा सकती है, जो कि इतनी स्वाभाविक और विकमके साथ संबंध करने के लिये इतनी अप्रिय है। विकमका साइ। प्रत्येक प्रकारका अभिमान इस संबंध के अवश्यही विरुद्ध होगा। निश्चय ही, उसने बहुत अधिक किया था। उसे यह सोचकर लज्जा आती थी कि उसने कितना अधिक उपकार किया है। परन्तु उसने एक युक्ति इस कामको करने के लिये दी है, जिसके ऊपर विश्वास करने के लिये कोई असधारण बात नहीं कही जा सकती । यह युक्तिसंगत था कि वह इस बातको समझे कि उसने भूल की है: उसे स्वतंत्रता थी; और वह इस कामको करनेके लिये साधन रखता था। और यद्यपि वह उसके मुख्य प्रलोभन पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, तो भी वह विश्वास कर सकती थी कि उसके अन्दर जो मेरे विषयमें पक्षपात है, उससे उसके कार्योंको सहायता मिल सकती थी। विशेष करके उस कार्यको करनेमें जिसमें कि मेरे मनके अवश्यही शान्ति मिलती थी। यह जानना कष्टप्रद था, अत्यन्तही कष्टप्रद था, कि वे एक ऐसे व्यक्तिके कृतज्ञ वन चुके हैं. जिसका कभी बदला नहीं चुकाया जा सकेगा। वे लीडिया की पुनः प्राप्तिके लिये उसके ऋणी थे, उसके चरित्रकी रक्षा के लिये ऋणी थे और प्रत्येक बातके लिये उसके ऋणी थे। ओहे! अब वह उन अभद्र विचारींके लिये जो उसके लिये वह कभी करती रही थी, कितनी हृदयसे पछता रही थी। उन कट बातों के लिये जो उसके लिये वह कहती रही थी, कितना पश्चात्ताप कर रही थी। अपनेमें तो अब वह नम्र हो चुकी थी, परन्तु उसपर वह अभिमान कर रही थी - क्योंकि जहांतक बदला लेने और मानप्रतिष्ठाका प्रश्न है वह अपनी ओरसे अति उत्तम पुरुष सिद्ध हो चुका है। उसने अपनी मामीके उन वचनोंको जो उसके लिये पत्रमें उसने लिखे थे, बार २ पढा । ये बहुत थोडे से थे तो भी इनसे उसे आनन्द मिलता था। उसे कुछ २ आनंद भी प्राप्त हो रहा था यद्यपि उसमें कुछ पश्चात्तापके भाव भी मिले हुए थे। यह जान कर कि किस प्रकार दृढता से उसे और उसके मामाको उस प्रेम और विश्वास के विषयमें जोकि उसमें और मि. डारसीमें था, फुसला लिया गया है।

वह अपने स्थानसे उठ खडी हुई और उसकी विचारधारा मी छिन्न-भिन्न हो गयी, क्योंकि वहां कोई आगया था । इससे पहले कि वह कहीं अन्यत्र स्थान पर जाती, उसे विकम ने आ घेरा था।

उसने आतेही कहा—मेरी प्यारी बहन ! मुझे डर है कि मैंने तुम्होर एकान्तवासके रंगमें भंग डाल दिया है ."

उसने मुस्कराते हुए उत्तर दिया—सचमुच तुमने रंगमें भंग डाल दिया है। परन्तु इसका यह अभिप्राय न समझो कि तुम्हारे भंगका स्वागत न किया जायेगा।"

विकम-यदि ऐसा होता तो मैं सचमुच बहुत दुःख अनुभव करता, हम सदाही अच्छे मित्र रहे हैं और अवतो हम पहलेसे भी अधिक अच्छे मित्र बन गये हैं।

एलिजा-सच है। क्या अन्य लोग भी बाहर आरहे हैं।

विकम—मुझे पता नहीं । मिसिज बेनट और लीडिया गाडीमें मैरिटन को जा रही हैं । और इसीलिये, मेरी प्यारी बहन ! मुझे अपने मामाजी और मामीजीसे पता लगा था, कि तुमने सचमुच पैम्बरले को देखा है ।

उसने उत्तरमें वहां जाना स्वीकार किया।

विकम—मुझे आपके आनंदसे ईर्प्या होती है, और मुझे निश्चय है कि यह मुझमें और भी बढ जाती, या फिर में अपने मार्गमें न्यूकैसलकी ओर जानेका विचार कर लेता। और तुमने पुरानी यह रक्षिकाको भी निश्चयसे देखा होगा? विचारी रेनाल्डस! मुझे सदासे बहुत प्यार करती थी। पर निश्चयही उसने मेरा नाम तुम्हें नहीं बतलाया होगा!

एलिजा- हां, उसने बतलाया था।

विकम-उसने क्या कहा था?

एलिजा- यही कि तुम सेनामें गये थे, और उसे भय था कि तुम

अच्छी प्रकारसे वहांसे नहीं लौटे थे। क्योंकि इतनी दूरीसे, जितनी कि वह थी, कुछ की कुछ बातें लोग उडाया करते थे।

विकम ने अपने होंठ काठते हुए कहा- 'ठीक है।'

एलिजावेथको आशा थी कि उसने उसे चुप करा दिया है परन्तु शीमही वह फिर बोल उठा-

' मैं गतमासमें डारसीको नगरमें देखकर बडा चिकत हुआ। हम कई-बार परस्पर मिले। मुझे आश्चर्य है कि वह वहां क्या करता था।

एालिजावेथने कहा— शायद भिस डिबोरोसे अपने विवाहकी तैयारी करता होगा। निश्चयही वर्षके इन आन्तिम दिनोंमें कोई विशेष बातही उसे नग-रमें ले गई होगा।

विकम—' निश्चयही। जब तुम छैंम्पटनमें थीं क्या तुम उससे मिली थीं ? मैं समझता हूं, मुझे गार्डनर्सने कहा था कि तुम वहां भिली थीं।' एलिज—' हां; उसने हमें अपनी बहनसे परिचित कराया था।'

विकम - परन्तु क्या द्भम उसे पसन्द करती हो ?

एलिजा- निश्चयही, मैंने सुना हैं कि वह इन एक दो सालोंमें पर्यात उन्नति कर गई है। जब मैंने उसे अन्तिमबार देखा था तब तो मुझे इतनी आशा न थी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम उसे पसंद करती हो। मैं समझता हं वह अच्छी निकलेगी।

एलिजा - में कह सकती हूं कि वह निकलेगी, वह बडी काठेन आयुसे निकल आई है।

विकम— क्या तुम किम्पटम गांवमें भी गईं थीं। एलिज— मुझे तो स्मरण नहीं आता।

विकम—मैंने इसका नाम इसिलये लिया है कि यही जीवन है जो मुझे निभाना था। वह एक बहुतही आनंदप्रद स्थान है। अत्युत्कृष्ट जनोंका वासस्थान है। यह मुझे हर अवस्थामें अनुकृल पड सकता था। एलिज— तुम्हें उपदेश देना क्या पसन्द आया था? विकम— बहुतही पसन्द । मुझे इसे अपने जीवनका एक कर्त्तव्य समझना चाहिये था, और इसमें कुछभी कष्ट नहीं होना था। यद्यपि पश्चाताप करनेसे कुछ लाभ नहीं, परन्तु सच बात तो यह है कि यह मेरेलिये ऐसी बातही होती जिसे अतिशान्ति कह सकते हैं। और ऐसे जीवनसे उपरामता, मेरी प्रसन्नताके सभी आदशाँका उत्तर देनेवाली होती। परन्तु यह भवितव्यतान थी। क्या तुमने कभी डारसीको इस अवस्थाकी बातें करते सुना था, जब कि वह केन्टमें था?

एलिजा— मैंने अच्छे अधिकारीसे सुना था, कि वह बात तुमपरही छोडी गई थी; और वर्त्तमान संरक्षककी इच्छापर की गई थी।

विकम- तुमने ठीक सुना है ! हां, उस (इच्छा पत्र) में कुछ बात ऐसिही थी; मैंने तुम्हें आरंभसेही कह ।दिया है, तुम्हें स्मरण होगा।

एलेज- हां, मैंने यह भी सुना था, कि ऐसा समय भी आया था कि उपदेश देना आपके लिये इतना सजता नहीं था, जैसा कि वह वर्त्तमानमें दिखता है, कि तुमने वास्तवमें अपना निश्चय घोषित कर दिया था कि तुम (orders) आज्ञाएं नहीं स्वीकार करोगें. और इसीलिये वह कार्य तुम्हारे अनुसारही सुलहसे किया गया था।

विकम- तुमने सुना है! और वह बात सर्वधा निराधार नहीं है तुम्हें स्मरण होगा कि जब हम प्रथमबार बातें कर रहे थे तो मैंने इस विषयमें तुमसे कहा था।

इस समय वे अपने मकानके द्वारतक आ पहुंचे थे, क्योंकि वह उससे छुटकारा प्राप्त करनेके लिये तीव्रतासे चल रही थी, और अपनी बहनके लिये उसे और उकसाना नहीं चाहती थी; उसने उत्तरमें मुस्कराते हुए वेवल इत-नाही कहा—

' जाओ, मि. विकंम, तुम जानते हो हम भाई और वहन हैं। इसलिये हमें पिछली बातोंके लिये झगडा नहीं करना चाहिये। भाविष्यमें, मुझे आशा है; हम एकही मनवाले रहेंगें। उसने अपना हाथ बाहर निकाल दिया : विकमने उसका बडे उत्साहसे प्रेमभरा चुम्बन किया, यद्यपि वह जान न सका कि किस ढंगसे देखें, और वे मकानमें बुस गये।

# त्रेपनवां परिच्छेद

मि विकम इस वार्तालापसे पूर्णरूपसे सन्तृष्ट हो चुका था, और उसने फिर अपनी प्यारी बहन एलिजाबेथको इस विषयको छोडकर कभी उत्तेजित तथा असन्तुष्ट नहीं किया; और वह भी यह जानकर प्रसन्न थी कि उसने भी इतना कह दिया है कि वह अब इस विषयमें चुपही रहेगा।

उसका और लीडियाका वहांसे प्रस्थान करनेका दिन शीघ्रही अ पहुंचा, और मिसिज बेनटको उनसे वियुक्त होनेके लिये मजबूरन उद्यत होना पडा। क्योंकि उसके पतिने किसी न किसी प्रकार उनके इस विचारको पुष्ट किया था कि वे सभी न्यूकेसलमें जावें और वहां बारह मास लगातार रहें।

मिसिज बेनटने चिछाकर कहा 'ओह, मेरी प्यारी लीडिया! हम फिर कव मिलेंगे ?'

लीडिया-' ओः परमेश्वर, में नहीं जानती। शायद दो तीन वर्षतक हम न मिल सकें।

भिसिज बेनट- मेरी प्यारी, मुझे शीव २ पत्र लिखते रहना।

लीडिया- शीघ्र २ लिखती रहूंगी। परन्तु आप जानती हैं विवाहिता स्त्रियोंको पत्र लिखनेका अधिक समय नहीं मिला करता। मेरी बहनें मुझे लिख सकती हैं; उन्हें इसके अतिरिक्त और काम भी करनेको कुछ नहीं है।

मि विकामके ढंग अपनी पत्नीकी अपेक्षा अधिक मधुर थे। वह मुस्क-राया, मधुर दृष्टिसे देखता हुआ अनेक मीठी २ वार्ते करता रहा।

मि. बेनटने कहा जब कि वे घरसे निकलेही थे- 'वह ऐसा पुरुष है

जैसा कि मैंने कभी नहीं देखा। वह हंसमुख प्रसन्न और हम सभीसे प्रेम करता है। मैं उसपर बहुतही अभिमान करता हूं। मैं तो सर विलियम ह्यूकसको एक बहुत अच्छा दामाद देनेके लिये विरोध करूंगा।

उसकी पुत्रीकी हानिने मिसिज वेनटको कुछ दिनोंके लिये बहुत सुस्त बना दिया था।

उसने कहा-'में प्रायः सोचती हूं, कि अपने मित्रोंसे वियोगसे वढकर इस संसारमें कोई दुःख नहीं है, उनके बिना मनुष्य बहुतही असमर्थ हो जाता है।

एलिजाबेथने कहा- इसीलिये मां, एक पुत्रीको विवाह देनेका यही तो परिणाम होता हैं। आपको इससे भी अधिक इस बातसे संतुष्ट हो जाना चाहिये कि आपकी दोष चारों पुत्रियां अभी अविवाहिताही हैं।

मिसिज बेनट – यह बात नहीं है। लीडियाने मुझे इसलिये नहीं छोडा कि वह विवाहिता हो चुकी है, प्रत्युत उसके पतिकी सेनाकी जगह दूर है। यदि वह समीप होती तो वह कभी इतनी जल्दी न जाती।

परन्तु यह घटना जो कि उसे उत्साह सून्य बना गई थी, शिव्रही उसे ठीक कर गई। उसका मन पुन: आशासे आन्दोलित हो उठा,समाचार पत्रोंकी एक ऐसी खबरसे, जो कि उन दिनों प्रसारित हो उठी थी। नीदरफील्डकी गृह-रक्षिकाको उसके स्वामीने आज्ञा भेजी थी कि वह एक दो दिनमेंही वहां आ रहा है, और वह कुछ सताह वहां शिकार खेलेगा। मिसिज वेनट सर्वथा आश्चर्यमें आ गई थी। उसने जेनकी ओर देखा और मुस्कराई, और प्रस्युत्तरमें सिर हिलाया।

' बहुत अच्छा, बहन ! मि॰ विंगले यहां आनेवाले है। (क्योंकि इस समाचारको मिसिज फिलिप्स सबसे पहले लाई थी।) बाह यह तो बहुतही अच्छी बात है, यदापि में इसकी चिन्ताही कर रही थी। तुम जानती हो, बह हमारे लिये तो कुछ भी महत्व नहीं रखता, और मुझे विश्वास है कि मैं उसे

### जय-पराजय

कभी देखना नहीं चाहती। तो भी वह नीदरफील्डमें यदि आना चाहता है तो उसका बहुत स्वागत है। और कौन जानता है कि क्या होनकार है? परन्तु हमें इससे क्या। बहन! तुम जानती हो हमने बहुत पहले निश्चय किया था कि हम इस विषयमें एक शब्द भी न कोंहेंगें। हां, तो क्या यह सर्वथा निश्चित है कि वह आ रहा है।

दूसरी ने उत्तर दिया—'' तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिये क्योंकि मिसिज निकोल्स मैरिटनमें पिछली रात थी। मैंने उसे गुजरते हुए देखा था, और मैं स्वयं भी इसकी सचाईको जाननेके लिये बाहर गयी थी. और उसने कहा कि यह निश्चयही सत्य बात है। वह वीरवारको आ रहा है, अथवा गुक्रवारको भी संभावना है। वह बूचरके पास जा रही थी, उसने मुझे कहा कि वह मांसके लिये आज्ञा देने जा रही है कि उसे बुधवारको मांस चाहिये और उसने तीन बत्तखोंकी जोडियोंको मारनेके लिये रख छोडा था। उसके आनेकी खबर सुनकर मि. बेनटके चेहरेका रंग उड गया। कई महीने हो चुके थे जबकि उसने एलिजावेथको उसका नाम लिया था; परन्तु अव जबिक वे दोनों अकेली थीं उसने कहा:—

जन—" मैंने देखा तुम आज मेरी ओर देख रही हो, लिजी! मेरी पूफी ने यह खबर दी है; और मैं परेशान दिखती हूं, परन्तु यह कल्पना न कर लेना कि यह किसी मूर्खता के कारण है। मैं क्षणभरके लिये किं-कर्त्तव्यिवमूद हो गई थी. क्योंकि मैं अनुभव करती थी, कि मेरी ओर सभी देखेंगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि इस खबर ने न तो मुझे सुख दिया है नां ही दुःख। मुझे एकबातकी प्रसन्नता है—िक वह अकेलाही आ रहा है; परन्तु हम उसे कम ही देख सकेंगे। यह बात नहीं कि मैं उससे डरती हूं, परन्तु मैं अन्य लोगोंके आक्षेपों से डरती हूं।

एलिजवेथ नहीं जानती थी कि इससे क्या लाभ होगा। यदि उसने डवींशायरमें उसे न देखा होता, तो वह उसके आनेका वही प्रयोजन समझ लेती जोकि कहा गया था। परन्तु वह अभी तक उसे जेनका पक्षपाती सम-

झती थी, और वह उसका वहां आना अपने मित्रकी आज्ञा से ही हुआ है, ऐसी संभावना करती थी, अथवा उसकी आज्ञाके विना ही हुआ है यह भी समझती थी।

वह कभी २ सोचती थी-तो भी यह वडी कठिन बात होगी कि यह गरीब मनुष्य एक ऐसे मकानमें नहीं आसकता जोकि उसने कान्नी तौरपर किरायेपर लिया हुआ है, इन सब अनुमानों को उठाने के बिना, मैं उसे उसके अपने हालपरही छोड दंगी।

उसकी बहन ने चाहे जो कुछ कहा था, और जो कि उसके आनेकी आश में वास्तवमें उसके मनके भाव माने जा सकते थे। तो भी एल्जिवेथ आसा-नीसे देखती थी कि उसकी भावनाएं इस बातसे कुछ उत्तेजित हो उठी हैं। वे बहुत बेचैन और असम हो उठी हैं। जोकि प्रायः पहले नहीं दीखती थी।

वही विषय जिसपर उनके मातापिता इतनी उत्सुकतासे १२ माम पूर्व बातें किया करते थे. अब फिर सामने आगया है।

मिसिज बेनट ने कहा—' मेरे प्यारे ? ज्योंही कि मि. बिंगले पहले के समान यहां आयेंगे निःसंदेह तुम उसकी सेवा करोगे।"

मि॰ बेनट—'' नहीं नहीं। तुमने मुझे उससे मिलनेको गत वर्ष बार र मजबूर किया था, और बचन दिया था, कि यदि मैं उसे मिलने गया तो वह मेरी पुत्रियोंमें से एकसे विवाह कर लेगा। परन्तु उसका फल कुछ न निकला। अब मुझे ऐसेही भेजना उचित न होगा। उसकी पत्नी ने उसे सम-झाया कि वह कितनी आवश्यक बात है। और जब वह नीदरफील्डको आयेगा तो पडौंसके लोग क्या समझेंगे।

उसने कहा:—'' मैं समझता हूं यह एक शिष्टाचार है। यदि वह हमारी समाजमें मिलना चाहता हैं, तो उसे खोज कर हमें मिलना चाहिये। वह जानता है हम कहां रहते है। मैं अपने पड़ौसियों के पीछे २ दौड़नेमें अपने घण्टे नष्ट नहीं करना चाहता, वे सदाही जाते आते रहते हैं।

" अच्छा, जो कुछ मैं जानती हूं कि यह बहुत भारी असम्यता होगी

यदि तुम उसकी सेवा नहीं करते। परन्तु तोभी, इससे में उसे भोजनपर यहां निमंत्रण करना तो बंद नहीं करूंगी, यह मैं निश्चय कर चुकी हूं। हमें शिष्ठही मिसिज लोंग और गिल्डिंग्स से मिलना चाहिये। हमारे साथ मिलके कुल १३ जने होंगे। इसालिये उसका भोजनकी मेजपर अवश्य स्थान रखा जा सकेगा।

इस प्रस्तावसे शान्त होकर, वह अपने पतिके अशिष्टाचारको भी सहने के योग्य हो गयी, यद्यपि यह जानना बहुतही संतोषका विषय था कि उसके सभी पड़ौसी मि॰ बिंगलेको इस प्रकार उनके यहां निमंत्रित हुआ देख सकेंगे और अपना निमंत्रण उसे इनसे पहले न दे सकेंगे। जब उसके आनेका दिन निकटही आ पहुंचा।

जेन ने अपनी बहनसे कहा, 'मैं तो वडी शोकातुर हो रही हूं कि अन्त को वह आ रहा है।' ' यद्यपि यह कुछ न हो सकेग!—मैं उसे पूर्ण उपेक्षा से देख सकूंगी—परन्तु में इस बातकी वार २ चर्चासे तंग आ चुकी हूं। मेरी माता की अच्छी भावनाएँ हैं —परन्तु वह जानती नहीं हैं —कोई भी नहीं जानता है — कि मैं उसकी बातों से कितना दुखी होरही हूं। जब वह नीदर-फील्डसे चला जायेगा, तब में बहुतही प्रसन्न हूंगी।'

एिं छाविथ ने कहा—' मैं चाहती हूं कि तुम्हें शान्ति देनेको कुछ कहूं?'
परन्तु यह मेरी शक्ति से वाहरकी बात है। तुम्हें अवश्यही यह अनुभव करना
चाहिये, और धैर्यका उपदेश एक दुःखीको दे कर सामान्य सन्तोष देना मुझे
पसंद नहीं, क्योंकि तुम इतना धेर्य पहलेही रख रही हो।

मि. बिंगले पहुंच गये। मिसिज बेनट अपने नौकरोंकी सहायतासे जान गयी कि वह कब आया है। उसके आनेके समय तक वह अत्यन्त चिन्तित रही थी क्योंकि प्रतीक्षाका वह समय बीतनेमें ही न आता था। वह निमंत्रण देनेके दिन तक जो बीचके दिन पडते थे उनको किसी प्रकार लांघ न सकती थी, उसे उस दिनसे पहले उसके दर्शन होने की आशा न थी। परन्तु हर्ट-फोर्डशायरमें उसके पहुंचनेके तीसरे प्रात:काल, उसने अपने शृंगारभवनकी खिडकीमें से देखा कि वह वाटिकामें से हो कर घोडे पर चट कर उनके घरकी ओर आ रहा है।

उसी समय उत्सुकताके मारे उसने अपनी पुत्रियोंको भी अपने आनंदमें भाग लेनेको बुलाया । जेन जानवूझ कर अपनी मेजपरही रही, परन्तु एलिजा-बेथ अपने माताको सन्तुष्ट करने लिये, ।खिडकी तक गई । उसने देखा। उसने मि. डारसीको उसके साथ देखा, और फिर अपनी बहनके पास आकर बैठ गयी।

किट्टी ने कहा-' मां उसके साथ एक सज्जन और भी है, वह कौन हो सकता हैं।'

माता-' मेरी प्यारी, में समझती हूं, कोई परिचित होगा या अन्य होगा, मुझे निश्चय है कि मैं नहीं जानती हूं।'

किट्टी ने कहा—' ओह ! यह तो उस जैसा ही लगता है जो उसके साथ पहले भी आया था। मि॰क्या है उसका नाम-वही लंबा, मानी पुरुष।'

' भगवानको भन्यवाद है मि० डारसी ! में शपथ खाती हूं, वही हो सकता है। ठीक है, निश्चयही मि० बिंगलेका कोई भी भित्र यहां सदाही स्वागत पायेगा, परन्तु अन्य कोई हो तो मैं कह देती हूं कि मैं उसका दर्शन भी पसंद नहीं करती।

जेन ने एलिजाबेथको आश्चर्यसे और भावभरी दृष्टि से देखा। यह डवीं शायर में उनके थोडी से देरके परिचयको भी जानती थी; और इसलिय इस असमंजसको भी जानती थी जो कि उसकी बहनके लिये, विशेष करके उस विवरण स्चक पत्रको पानेके बाद पहली बार ही उसके आने से उत्पन्न हो गयी थी। दोनेंग बहनें पर्याप्त बेचैन हो उठीं। प्रत्येकको दूसरीसे सहानुभूति थी और निःस्संदेह अपनेसे भी थी। और उनकी माता ने मि. डारसीको उसके नापसंद आनेकी चर्चा भी चलादी, और अपना विचार भी कह दिया कि क्योंकि वह मि. विंगलेका मित्र है इसी नाते वह उससे भद्रव्यवहार कर सकेगी, यद्यपि उसकी पुत्रियों ने उसकी बात नहीं सुनी थी। परन्तु एलिजा-बेथको बेचैनीके कारण थे, जो कि जेन नहीं जान सकती थी! क्योंकि उसे

वह मिसिज गार्डनरका पत्र दिखलानेका अबतक मी साहस नहीं कर सकी थी नांही उसके विषयमें उसके विचारोंमें जो परिवर्त्तन हो चुका था, वहीं कह सकती थी। जेनके लिये तो वह एक ऐसा मनुष्य था जिसके प्रस्तावोंको वह अस्वीकार कर चुकी थी, और जिसकी योग्यताओंका उसने कम मृत्य लगाया था; परन्तु एलिजाबेथको अपने आप जो कुछ उसके विषयमें पता लग चुका था उससे तो वह यह समझती थी कि उसकी कृपाओंके बदलेमें हमारी सारी परिवारही उसका महान ऋणी है। उसका वह एक विशेष स्वार्थ से सम्मान करती थी, यद्यपि वह इतनी कोमल नहीं हुई थी, कमसे कम जितना जेन विगले के लिये अनुभव करती थी, उतनाही वह डारसीके लिये अनुभव करनेमें उचित और न्याय समझती थी। उसके आने पर उसके नीदरफील्ड आने पर, लेंगबोर्न आने पर-और स्वयं ही उसकी खोज करने पर, उसका अवस्व प्रायः एक समान उतनाही हो उठा था जितना कि उसने डवींशायरमें उसके बदले हुए व्यवहारसे जाना था।

उसका रंग जो उसके चेहरे परसे उड गया था, आधे मिनिट के लिये फिर लौट आया और पहलेसे भी अधिक चेहरा चमक उठा। और आनन्द से भरी हुई मुस्कराहट ने उसकी आंखों में कामना जगादी, ज्योंहि कि उसने उस समय की जगहको सोचा कि उसका प्रेम और इच्छाएं अब भी उसी प्रकार अचल होंगी, यद्यपि वह उसे पा नहीं सका है।

उसने कहा - 'मला पहले देखूं तो यह किस प्रकार बर्त्तता है, इससे तुरन्त ही पता लग जायेगा कि उससे कितनी आशा की जा सकती है। '

वह जानबूझकर काम पर बैठ गयी, शांत होने की चेष्टा करने लगी, और अपनी दृष्टिको विना उठाये हुए तबतक बैठी रही, जबतक एक नौकर ने द्वारपर पहुंचकर, उसकी उत्सुकतापूर्ण कुत्हलभरी दृष्टिको अपनी बहनके चेहरेपर डालनेको विवश न कर दिया। जेन पहले की अपेक्षा कुछ अधिक प्रीली हो गयी थी, परन्तु जितनी एलिजावेथको आशा थी उससे अधिक 208

शान्त थी। उन महानुभावोंके आने पर उसका रंग और पीला पड गया, तो भी उसने अत्यन्त शान्तिपूर्ण ढंगसे उनका स्वागत किया। उससे न ता कोई कोध या अप्रसन्नता का चिन्ह ही उसने वहां प्रकट होने दिया।

एलिजाबेथ ने दोनों महानुभावों से इतना कम वार्तालाप किया जितना कि सभ्यता आज्ञा देती थी, और फिर अपने काम पर बैठ गयी। परन्तु उसकी उत्सुकता असामान्यरूपसे बट गयी थी, जिसपर कि उसका कुछ वज्ञान रहा था। उसने साहस करके एक वार डारसीको देखा। वह सदाकी भांति गंभीर था, और उसने उसे उससे अधिक गंभीर समझा, जैसाकि उसे हर्ट-फोर्डशायरमें देखा था और जितना कि उसने उसे पैम्बरलेमें देखा था। परन्तु, शायद, वह उसकी माताकी उपस्थितिमें इतना न प्रकट हो सकता था जितनाकि वह उनके मामा और मामीके सामने प्रकट हो सकता था। यह एक वेदनाजनक बात थी यदापि अनुचित न थी।

विंगलेको भी उसने उसी प्रकार क्षणभरके लिये देखा, और उसी क्षण में उसने उसे उन दोनोंकी ओर प्रसन्नता तथा आनन्दभरी दृष्टिसे देखते हुए पाया। उसका स्वागत मिसिज वेनट ने सभ्यताकी पराकाष्टा दिखाते हुए ऐसा किया कि जिससे उसकी दोनों पुत्रियां लिजित हो गयीं, विशेष करके जब उसके मित्रके साथ उसने ठीक उल्टा, उपेक्षायुक्त तथा अति सामान्यसा सभ्यताका व्यवहार किया तथा उससे वार्तालाप किया।

विशेष करके एालेजाबेथको भेदभरा वर्त्ताव बहुतही अखरा, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माताको अपनी प्यारी पुत्रीकी घोर अप्रतिष्ठासे एक मात्र रक्षा करनेवाला होनेके कारण उसका अत्यन्त कृतज्ञ होना चाहिये था, निक उसके साथ इतना रूखा व्यवहार करना चाहिये था।

डारसै। भी, मि- गार्डनर और मिसिज गार्डनरके विषयमें उससे प्रश्न पूछनेके बाद जिसका उत्तर देनेमें वह गडबडा गई थी— और कुछ न बोला। वह उसके पास भी नहीं बैठा- शायद यही कारण उसके मौनका हो। परन्तु डबींशायरमें तो ऐसा नहीं हुआ था। वहांपर तो वह जब उससे बात नहीं

#### जय-पराजय

कर सकता था तो उसकी सहेलियोंसे बार्ते करता था। परन्तु अब तो उसकी वाणींके स्वर सुननेको भी कई मिनिट बीत गये थे; और जब वह अपनी उत्सुकताको नहीं रोक सकती थी तो वह उसके चेहरेपर दृष्टि डाल लेती थी। वह देखती थी कि वह प्रायः जनकी ओर और उसकी ओर देखता था, और प्रायः लगातार भूमिकी ओर देखता रहता था। जब वे पहली बार मिले थे, उससे अधिक विवेक तथा उससे कम चिन्ता इसबार प्रसन्न करनेको प्रत्यक्ष प्रकट की जा रही थी। वह अपने इस व्यवहारपर स्वंयही क्रोध कर रही थी और निराश हो रही थी।

उसने कहा-'क्या में इससे उसके भाव बदल गये हैं ऐसा समझ छूं? यदि ऐसा होता तो वह यहां आताही क्यों ?'

वह अपने आपके सिवाय किसीसे भी बातें करनेकी दशामें नहीं था, और उससे स्वय बातें करनेमें वह अपने अन्दर साहसकी बहुत कमी अनुभव करती थी।

उसने उसकी बहनके विषयमें पूछा, परन्तु इससे अधिक कुछ न पूछ सकी।

मिसिज बेनटने कहा- 'आपको गये हुए मि. बिंगले, बहुतही काल, बीत गया है।'

उसने झट इसे स्वीकार कर लिया।

'में डर गई थी कि तुम फिर कभी इघर न आओगे। लोग कहते थे कि तुम यह स्थान सर्वदाके लिये छोडकर मीचैलमस जा बसोगे; पर मुझे आशा थी, ऐसा न होगा। तुम्हारे जानेके बाद पड़ीसमें अनेक परिवर्तन हा गय हैं। मिस ल्यूकसका विवाह हो चुका है और वह गृहस्थी हो गई है, और मरा पुत्रियोंमेंसे एकका विवाह हो चुका है। में अनुमान करती हूं, आपने भी यह सुन लिया होगा, निश्चयही तुमने समाचार पत्रोंमें भी इसे अवस्य पढा होगा। टाइम्समें तथा कोरियरमें यह छपा था, यद्यपि जैसे चाहिये था वैसा नहीं छप सका था। इतनाही कहा गया था 'अन्तको,

जार्ज विकम एस्कायरका (विवाह) मिस लीडिया वेनटसे (हुआ।) इसके पिताके विषयमें एक शब्द भी नहीं लिखा गया, नांही उसके निवासस्थानको लिखा गया, नांही कुछ और लिखा गया। यह भेरे भाई गार्डनरकाही तो लेख था, और मैं चिकत हूं कि उसने इसको ऐसी भद्दी भाषामें कैसे लिखा। क्या उमने इसे पढा था?

बिंगलेने उत्तर दिया, हां उसने पढा था, और उसने बधाइयां दीं। एलिजाबेथ अपनी आंख ऊपर न उठा सकी। मि. डारसी कैसे दीख रह<sup>ा</sup> था, इसीक्टिये वह नहीं जानती थीं।

उसकी माता कहती जा रही थी—' निश्चयही, यह एक प्रसन्नताकी बात है कि एक पुत्री अच्छी प्रकारसे विवाहिता हो गई है, ' वह कहती चली जा रही थी, 'परन्तु साथही, मि. विंगले, उसे मुझसे दूर ले जाना भी बहुत कष्टदायक है। वे न्यूकेसलमें चले गये हैं, एक ऐसी जगह जो दूर उत्तरमें है। सुना है वे वहीं रहेगे। पता नहीं कबतक उसकी सेना वहीं है। मैं समझती हूं तुमने भी उसके शायर छोड़कर रेंगुलर सेनामें भर्ती होकर जानेके विषयमें सुनाही होगा। ईश्वरको धन्यवाद है। उसके वहां कुछ मित्र भी हैं, यद्यपि जितने उसको चाहियें उतने नहीं हैं।'

एलिजाबेथ जो इस बातका यश मि. डारसीपर डालना चाहती थीं। इतनी लिजित और दुःखित हुई कि वह अपने स्थानपर बैठे रहनेमें भी कष्ट प्रतीत कर रही थीं। अन्तको उसके मुंहसे अपने आप इतनाही निकल सका। कि उसने बिंगलेसे यह पूछा कि क्या वह यहां कुछ दिन ठहरना चाहता है। उसने कहा, शायद कुछ सताह।

उसकी माताने कहा — 'जब तुम अपने सब पक्षी मार चुको तो मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि तुमने भि. बेनटके यहां में भी मनचाहे पक्षियों का अवश्य शिकार करना। मैं समझती हूं तुम्हें कृतज्ञ करने को वह सब उत्तम स्थामों पर तुमसे शिकार करवाकर बहुतही आनंद अनुभव करें ने।

ः इस अनावश्यक और व्यर्थकी बातते एलिजावेथका दुःख और भी बद

गया था। क्या गतवर्षके समान इस वर्ष भी वैसीही चापळ्सीकी बातें शीव्र २ की जायेंगी और उनका परिणाम भी क्या वैसाही निकलेगा। उसने उसी क्षण सोचा, ऐसी दुःखदायक बातोंसे जेन और मेरे दिन कभी भी प्रसन्नताके न आ सकेंगे।

उसने अपने आपसे कहा, 'मेरे हृदयकी पहली कामना यह है कि इन दोनोंमसे किसीके साथ हम अधिक न रहें। उनकी संगतिसे हमें प्रसन्नता नहीं मिल सकती प्रत्युत ऐसा दुर्भाग्यही मिलेगा। में इसको या उसको और न देख सकूं तो अच्छा हो।'

तो भी वह दु:ख, जिसे आनंदके वर्ष कुछ कम न कर सकते थे, शीझही प्राप्त हो गया यद्यपि इस सांसारिक सुखसे जो कि उसकी बहनकी सुन्दरताकी प्रशंसामें उसके पूर्व प्रेमीने की थी वह चमक उटा था। जब वह पहले पहल अन्दर आया था, उसने थोडीसी उससे बातें की थीं, परन्तु प्रत्येक पांच मिनिटके बाद वह उसकी ओर अधिक आकार्षित होता जा रहा था। उसने उसको उतनाही सुन्दर उतनाही उत्तम स्वभाव तथा उतनाही आविचालित पाया जितना कि गतवर्ष पाया था, यद्यपि वह उतंनी बातें अब न करती थी। जेन यह चाहतींही थी कि उसमें कोई परिवर्त्तन होनेका उसे पता न लगे। जेनको पहलेके समान बातें करनेके लिये फुसलाया भी गया, परन्तु उसका मन इतना मम था कि वह कभी २ यह भी न जान सकती थी कि वह कब बोलेते २ चुप हो गई है।

जब वे सजन जानेके लिये उठे, मिसिज बेनट अपने अभिलाषित शिष्टाचारके लिये सतर्क हो उठी, और उन्हें कुछ दिन बाद लाँगबोर्नमें आने और भोजन खानेका निमंत्रण देने लगी।

उसने कहा- 'मि, बिंगले ! तुम मेरे ऋणी हो, क्योंकि जब तुम गत सर्दियों में गये थे तो तुमने हमारे कुटुम्बके साथ दोवारा यहां आतेही भोजन करना स्वीकार किया था। देखो, मैं नहीं भूली, और तुम निश्चय जानो, तुम्हारे लौटकर न आने और बचन न निभानेसे मैं बहुतही निराश हो गई हूं। इस बातको सनकर बिंगले कुछ हतप्रभक्षा हो गया, और अपने विषयमें ५४ वां परिच्छद

206

कहने लगा कि कुछ आवश्यक कार्योंसे न आ सका। बादमें वे चले गये।

ामिसिज बेनट इस बातको कहनेके लिये उद्यत थी कि वे उस दिन वहीं ठहरें और वहीं भोजन करें; परन्तु यद्यपि वह सदाही भेजकी उत्तम भोजनसे सजाये रहती थी, परन्तु उसने एककी बजाय दो वार बातचीत करके अपने मनके भाव उसको जतलाने उचित समझे तथा एक ऐसे पुरु-षकी क्षुधा और अभिमानको इतनेसे संतुष्ट कर लेना उचित समझा जो कि दस हजार पाँड प्रतिवर्ष कमाता था।

-0-

# चौवनवां परिच्छेद

ज्योंहि कि वे गये, एलिजावेथ अपनेकी स्वस्थ करनेक लिये उठकर बाहर चली गई, क्योंकि वह एकान्तमें रहना चाहती थी जहांपर कि उसके विचारोंमें कोई बाधा न पहुंचा सके। मि. डारसीके बर्चावने उसे चैंका दिया था और उसपर प्रभाव डाला था।

उसने आपही कहा-'तो क्या वह यहां केवल मौन, गंभीर और उदास रहनेंकोही आया था।

उसने इस विचारकी पसन्द न किया। उसने फिर कहा-

' जब वह नगरमें था तो वह कोमल, प्रसन्नतादायक बनकर मेरे मामा और मामीको मिल सकता था, परन्तु मुझसे इस प्रकार क्यों नहीं मिला? यीद वह मुझसे डरता है तो यहां क्यों आया था? यदि वह मेरी कुछ भी पर्वाह नहीं करता; तो चुप क्यों बैटा रहा? सतानेवाला कूर मनुष्य है, मैं अब उसके बारेमें कुछ न सोचूंगी।

ऐसे विचार कुछ देरतक तो वह अपनी बहनसे छिपाकर करती रही थी कि उसी समय जेन वहां आ पहुंची। उसके प्रसन्न प्रफुल्लित मुखसे स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वह अतिथियोंसे एलिजाबेयकी अपेक्षा अधिक सन्तुष्ट थी।

जेनने कहा—'अब जब कि पहली मुलाकात समाप्त हो चुकी है, मैं पूर्ण शान्ति अनुभव करती हूं। मैं अपने बलको जानती हूं. और फिर उसके आनेसे मैं कभी घवराऊंगी नहीं। मुझे प्रसन्नता है कि वह मंगलवारको यहां भोजन करेगा। यह तब सभी देख सकेंगें कि दोनों ओरसे हम इस प्रकार मिल रहे होंगें जैसे सामान्य और साधारण परिचयवाले लोग मिलते हैं।'

एलिजाबेथने हंसते हुए कहा- 'जी हां, बहुतही साधारण पारिचयवाले लोग। ओह, जेन अपनेको संभाल।'

जेन-' मेरी प्यारी लिजी! तुम मुझे इतन। दुर्बल न समझो कि मैं अब फिर भयग्रस्त हो जाऊंगी।'

एलेज - ' में समझती हूं तुम बहुतही भयग्रस्त हो क्योंकि तुम उसे अपने प्रेममें अत्यधिक फंसाती जा रही हो।'

उन्होंने उन दोनों सज्जनोंको । फिर मंगलवार तक नहीं देखा । इन्हीं दिनों में मिसिज बेनटने उन सब मंगल आशाओंको पुनः अपने मनमें जायत कर । लिया था, जो कि मिर्विंगलेकी आधि धंटेकी मुलाकातमें उसके मधुर, नम्र स्वभावसे उसपर प्रभाव डाल गईं थीं।

मंगलवारके दिन लाँगबोर्नमें एक बडी पार्टी इकटी हुई; और वे दोनों सज्जन भी जो कि बड़े शिकारी होनेके कारण बड़े समयपालक थे, टीक समयपर पहुंच गये। जब वे भोजनगृहमें पहुंचे तो एलिजावेथ इस बातकी प्रतीक्षा करने लगी कि क्या विंगले सदाके समान, अब भी उसकी बहनके पासही बैठेगा। उसकीं दूरदर्शिनी माताके मनमें भी यही विचार थे। वह भी चाहती थी कि यह उसीके पास बैठे। कमरेमें धुसनेपर, वह दुविधामें पड़ गया; परन्तु जेनने सब ओर देखा और मुस्कराई। इससे निर्णय हो गया। वह उसीके पास आकर बैठ गया।

एलिजाबेथने विजयके भावसे, उसके मित्रकी ओर देखा। उसने इसे सज्जनोंवाली उदासीनतासे सह लिया था। इससे एलिजाबेथ जान गई थी कि विंगलेको उसके मित्रकी इस आनन्दको मनानेके लिये, आज्ञा मिल चुकी है। क्योंकि मि. विंगलेने जब बैठतेसमय भयमिश्रित हंसीसे डारसीकी ओर देखा था, तो एलिजावंथने उसकी आंखोंसे यह सब समझ लिया था।

उसका वर्ताव उसकी बहनसे भोजनके समय ऐसा था। जिससे यह प्रतीत होता था कि वह उसकी अधिक प्रशंसा करता है। एलिजाबेथने जान लिया कि यदि इन दोनोंको खुला। मिलने जुलने दिया जाये तो इन दोनोंका जिया कि यदि इन दोनोंको खुला। मिलने जुलने दिया जाये तो इन दोनोंका जियन बहुत आनन्दमय हो सकता है। उसने परिणामकी पर्वाह किये विना उसके वर्तांवसे आनंद अनुभव किया और जेनके लिये अच्छा अनुभव किया। यद्यपि वह इससे प्रसन्न हो रही थी परन्तु फिर भी कुछ सुस्त थी। मि॰ डारसी उससे इतनी दूर बैठा था जितनी दूर कि मेज उसे बैठा सकती थी। वह उसकी माताके एक ओर बैठा हुआ था। वह जानती थी कि ऐसी अवस्थामें दोनोंको कितनी कम प्रसन्तता हो सकती थी, या दोनों कितना कम लाभ उठा सकते थे। वह इतनी समीप नहीं थी कि उनकी परस्परकी बातचीतको सुन सकती परन्तु वह देख सकती थी कि वे परस्पर बहुत कम बोल रहे थे तथा शिष्टाचार सम्बन्धी व्यवहार भी बड़े रूखेंसे भावसे कर रहे थे। उसकी माताके अभद्र व्यवहारसे एलिजाबेथको बड़ी वेदना हो रही थी, वह चाहती थी कि समय मिलतेही वह उसे कह दे कि हम उसकी दयासे कितने अनुगृहीत और कृतज्ञ हो चुके हैं और हम इसको सभी अनुभव करते हैं।

उसे आशा थी कि सायंकालको शायद हमें मिलनेका अवसर मिल जाये, और इसप्रकार केवल औपचारिक नमस्कारादिके अतिरिक्त हम कुछ अधिक ल्याभदायक वार्तालाप भी कर सकें। यह उत्सुकता और वेचैनी जो उसके आनेकी प्रतीक्षामें एलिजावेथको हो रही थी इससे उकताकर वह कुछ असम्यसी हो उठी थी। वह उनके आनेकी प्रतीक्षामें द्वारकी ओर लगातार देख रही थी क्योंकि वही स्थान था जिसपर कि उस सायंकालका सारा आनंद निर्मर कर रहा था।

उसने कहा, 'यदि वह मेरे पास नहीं आया, तो मैं उसका ध्यान सदाके लिये छोड दूंगी।' दोनों सज्जन आये और उसने समझा कि वह ऐसे देख रहा है मानों कि उसने उसकी सब अध्याओंको सार्थक कर दिया है, परन्तु शोक! अन्य क्लियोंने उस मेजको चारें। ओरसे ऐसा घेर लिया था; जहांपर कि मिसिज ब्लेनट चाय बना रही थी और एलिजावेथ काफी बना रही थी, कि वहांपर उसके पास एक कुरसी रखनेको भी जगह न बची थी। और उस सज्जनके आतेही, एक लडकीने एलिजावेथके पास जाकर कानमें कहा—

'पुरुषोंको आकर हमारा काम नहीं बटाना चाहिये। हमने स्वयं काम करनेका निश्चय कर लिया है। हमें उनमेंसे किसीको भी यहां नहीं आने देना चाहिये क्या यह ठिक है ?'

डारसी कमरेके दूसरी ओर चला गया। वह उसका पीछा अपनी आंखोंसेही कर रही थी। जिस २ से वह बातें करता था. उस २ से वह ईर्ध्या करती थी, काफी बनाते समय जो उसे सहायता देती थी। उसपर भी वह बिगड उठती थी, और अन्तमें वह अपनेपर भी क्रोध करने लगी कि वह इतनी मूर्ख क्यों है।

'एक पुरुष, जिसे कि वह एक बार अस्वीकार कर चुकी है! उससे में अब फिर कभी कैसे यह आशा कर सकती हूं कि वह फिरसे मुझे प्रेम करेगा? क्या संसारमें कोई ऐसा भी पुरुष है जो एकही स्त्रीते दुवारा प्रेमका प्रस्ताव कर-नेकी दुर्बलताका विरोधी न होगा? क्या उनको अपनी मान-प्रतिष्ठाका कुछ भी ध्यान न होगा?'

इसी बीचमें वह अपना प्याला काफी लेनेकी स्वंय उसके पास लेकर आया। इससे वह कुछ चेतन हो उठी; और उसने उससे वातचीत करनेका यही अवसर उत्तम जानकर उससे कहा—

'क्या आपकी बहन अभीतक पैम्बरलेमें ही है ?' डारसी-'हां, वह क्रिसमस तक वहीं रहेगी।' एलिजा-'क्या वह सर्वथा अकेली हैं ? क्या उसके सारे मित्र उसे छोड गये हैं ?' डारसी-' मिसिज एनेस्ले उसके साथही है। अन्य सब तीन सप्ताहोंके लिये स्काटबौरो चले गये हैं। '

उसे और कुछ कहनेको न सूझ सका, परन्तु यदि वह उससे बात करना चाहता तो उसे अधिक सफलता मिल सकती थी। वह उसके पासही खडा था, कुछ मिनिट तक वह चुप रहा, और अन्तमें उसी लडकीके एलि-जावेथके कानमें कुछ फिर खुसफुसानेके कारण वह वहांसे परे हट गया।

जब चायके पात्र हटा ित्ये गये और ताश खेळनेकी तैयारी हुई, तय सब िस्त्रयां उठीं। तब एिळजावेथको फिर उससे शीब्रही मिळनेकी आशा जाग उठी। परन्तु उसकी माताने डारसीको खेळनेके िलये अपनी मंडलीमें विटा िल्या, और इस प्रकार एिळजावेथकी यह आशा भी टूट गई। विभिन्न २ मेजोंपर खेळनेमें वे फसे रहे। तो भी दूर बैठे २ भी डारसीकी आंखे एिळजावेथकी ओर बार २ जा टकराती थीं और इस प्रकार दोनोंही अच्छी तरह खेळ न सकते थे।

मिसिज बेनट ने सोच रखा था कि नीदरलैंडके दोनों सज्जनोंको सायंके भोजनपर निमंत्रण देगी, परग्तु उनकी गाडी दुर्भाग्यसे आज्ञा मिलतेही वहां आ पहुंची थी, इसलिये उन्हें रोकनेका उसे कोई अवसर न मिल सका।

- ज्योंहि कि वे सब अकेले हो गये, 'तब उसने कहा 'कहो लडिकियो ! आजका दिन कैसा बीता ? में समझती हूं नहीं २ मुझे निश्चय है कि असाधा-रण और अच्छी प्रकारसे यह दिन बीता है । मोजन इतनी उत्तमतासे सजाया गया था कि मैंने पहले ऐसा कभी नहीं सजाया था । कोफ्ते इतने अच्छे भूने गये थे कि सब ने कहा कि हमने पहले कभी ऐसे नहीं खाये थे । रसा तो इतना अच्छा बना था कि ल्यूकेससमें जो गत सप्ताह बना था उससे यह पचासगुना अच्छा था । और मिन डारसी ने भी स्वीकार किया कि मुर्गीका शोरबा इतना बिटया था कि उसने पहले कभी नहीं खाया था । और मुझे आशा है उसके यहां दो तीन फ्रेंच रसोइये अवश्य हैं । और मेरी प्यारी जेन, मैंने तुम्हें इससे अधिक सुन्दर कभी नहीं देखा

था। मिसिज लोंग भी ऐसाही कहती थी। क्योंकि मैंने उससे तुम्हारे विषय में पूछा भी था। और जानती हो उसने और क्या कहा था? 'आह! मिसिज वेनट, अन्तेंग हम उसे नीदरफील्डमें ही ले जायेंगे!' निस्संदेह वह लेजा चुकी है। मैं समझती हूं मिसिज लोंग इतनी अच्छी स्त्री हैं जितनी कि कोई और हो सकती हैं; और उसकी भानजियां भी वड़ी सुन्दर सभ्य लड़-कियां हैं। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूं।'

संक्षेप में कहें तो मिसिज बेनट अत्यन्त प्रसन्न थी। उसने बिंगलेका जैनके साथ व्यवहार देखा था। उसे निश्चय हो गया था कि अन्तको वह उसे प्राप्त कर लेगी और उसकी अपने कुटुम्बके लामके लिये आशाएं, युक्तियों से ऊपर उठकर निश्चयको पहुंच चुकी थीं, और इससे वह बहुत प्रसन्न श्री। परन्तु उसे इतना खेद अवश्य था कि वह दूसरे दिन अपने प्रस्तावोंको सुनाने के लिये बिंगलेको यहां न पायेगी।

मिस बेनट ने एलिजावेशसे कहा — 'यह दिन बहुत ही अनुकूल रहा। यह पार्टी इतनी अच्छी तरह चुनी गयी थी कि एक दूसरे के बहुतही अनु-कूल थी। मुझे आशा है हम प्रायः परस्पर मिला करेंगे।'

एलिजावेथ मुस्करा दी।

जेन—' लिजी! तुम्हें ऐसा न करना चाहिये। तुम्हें मुझपर सन्देह न करना चाहिये इससे में भर जाती हूं। मैं तुम्हें निश्चय दिलाती हूं कि जैसे एक बुद्धिमान नौजवान बातों में आनंद लेता है मैं भी उसी प्रकार उसकी बातों में आनंद लेनेका अभ्यास करने लगी हूं, बस इससे अधिक और कुछ न समझो। अब जैसे उसके व्यवहार हैं मैं इन्हें सर्वथा पसंद करती हूं। क्यों कि अब वह यह दिखा रहा है, कि उसने मुझसे प्रेम करनेके लिये कभी इरादा नहीं किया था। यह बात अवस्य है कि उसे उत्तम संवोधनों से दूसरें। की प्रसन्न करना आता है और उसके मनमें दूसरोंको प्रसन्न करने की अन्योंकी अपेक्षा अधिक इच्छा भी होती है।'

उसकी बहन ने कहा- 'तुम सचमुच बडी कूर हो, तुम मुझे मुस्करात्र

भी नहीं देती हो, और मुझे इस विषयमें बार २ उत्तेजित करती हो । '

जेन-'कुछ स्थानों में विश्वास करना कठिन होता हैं; और अन्य स्थानें। में असंभव। परन्तु तुम मुझे इस बातका प्रलोभन क्यों देती हो कि मैं जितना स्त्रयं अनुभव करती हूं उससे भी अधिक स्वीकार कर छूं ?'

ए।लेजा- 'यही तो प्रश्न है जिसके विषय में उत्तर देने में मैं बडी किठनता अनुभव कर रही हूं ! हम सिखानेको प्यार करती हैं, परन्तु हम केवल उतना ही सिखा सकती हैं जो कि जानने के योग्य नहीं होता । मुझे क्षमा करना, और यदि तुम उदासीन रहनेका हठ करोगी, तो मुझपर विश्वास न कर पाओगी।

-0+0-

# पचपनवां परिच्छेद

इस मेंटके कुछ दिन पीछे मि. बिंगलेको फिर बुलावा आया, परन्तु अकेले आनेके लिये। उसका मित्र उसी प्रातःकाल लंदन चला गया था, परन्तु दस दिनके बाद वहां लौट कर आनेवाला था। वह उनके साथ एक घंटे से भी अधिक देर तक बैटा और वास्तवमें बहुत ही अच्छे ढंगसे व्यवहार करता रहा। मिसिज बेनट ने उसे खाने के लिये अपन साथ बुलवाया परन्तु उसने अनेक प्रकारकी मधुर बातों से उन्हें कहा कि मुझे कहीं और जाना है।

उसने कहा—दूसरी वार जब तुम बुलाये जाओगे. मुझे आशा है हम अधिक सौभाग्यशाली होंगे।

वह तो सदाही प्रसन्न होनेवाला था इत्यादि २:, और यदि वह उसे छुट्टी दे देती तो शीष्रही उन दोनोंकी सेवा करनेका उसे अवसर प्राप्त हो जाता।

' क्या तुम कल आसकोगे ?'

'हां।' कलके लिये तो उसने कहीं समय नहीं दे रखा था, इसालिये उसके निमंत्रणको उसने प्रसन्नतासे स्वीकार कर लिया।

वह आया, और ऐसे अच्छे समयमें आया जबाकि किसी भी लेडी ने

### जय-पराजय

अभी तक अपना वेषविन्यास नहीं किया था। मिसिज बेनट अपनी गाऊन पहने, आंधे बाल बनाये हुए चिल्लाती हुई अपनी लडकीके कमरे में भागी—

' मेरी प्यारी जेन, जर्न्दी करो, और शिघ्र नीचे आओ। वह आ पहुंचा है—मि बिंगले आ पहुंचा है। हां, हां, निश्चयही। जल्दी करो, शीघ्रता करो—यहां साराह, शीघ्र इसी क्षण मिस बेनटके पास पहुंच और उसे गौन पहनाने में सहायता कर। मिस लिजीके बालेंकी इस समय पर्वाह न कर। '

जेन ने कहा—तय्यार होते ही हम नीचे आयेंगी, परन्तु मैं कहती हूं किटी हम सबसे आगे जा पहुंचेगी, क्योंकि वह आधा घंटा हुआ ऊपर गयी थी।

' ओह ! किट्टीको फांसी दो ! उसे इस बात से क्या मतलब ? आओ जर्ह्या करो, जर्ह्यी करो ! तुम्हारा कंघा कहां है मेरी प्यारी ?

परन्तु जब उसकी माता चली गयी, जेन ने अपनी किसी बहनके बिना नीचे जाना उचित न समझा।

सायंकालको यही उत्सुकता फिर देखी गयी कि वे दोनों अकेलेमें छोड दिये जांये। चायके बाद, मिन वेनट पुस्तकालयमें चला गया, उसका यही स्वभाव था, और मेरी ऊपर जाकर अपने काममें लग गयी। पांचमें से दो विच्न तो यों हट गये। मिसिज बेनट एलिजाबिथ और कैथराइनको देखती हुई बहुत देर तक बैठी रही और घूरती रही, परन्तु उन पर कोई विशेष प्रभाव न होने दिया। एलिजाबेथ इस बातको न देखती, परन्तु अन्त में किठी ने देखा और वह बडी अनजानसी बनकर कह बैठी; 'क्या बात है मां? तुम मेरी ओर क्यों घूर रही हो? मैं क्या करूं?'

' नहीं बच्ची, कुछ नहीं । मैं तुम्हें नहीं घूरती हूं । '

फिर वह पांच मिनिट और चुपचाप बैठी रही, परन्तु ऐसा अमूल्य समय व्यर्थ जाता देख, वह उठी और किट्टीसे कहने लगी:—

'यहां आओ, मेरी प्यारी; में तुमसे बात करना चाहती हूं,' यह कह कर

उसे कमरे से बाहर ले गयी। उसी समय जेन ने एलिजाबेथको देखा मानों कि उसे इस प्रकारके व्यवहारसे कष्ट हो रहा हो। कुछ ही क्षण में मिसिज बेनट ने आधा द्वार खोला और चिछाई:—

' लिजी, मेरी प्यारी, मैं तुमसे बातें करना चाहती हूं।' एलिजावेथको भी जाना पडा।

ज्योंहि कि वह हालमें आई उसकी माता ने उससे कहा-' तुम्हें पता है, मैं उन दोनोंको अकेले छोड़ना चाहती हूं। विट्टी और मैं ऊपरके शृंगार-भवन में जा कर बैटेंगी।'

एिळाबिथ ने अपनी मातासे युक्तियां देनी उचित न समझीं, परन्तु तयतक चुपचाप हालमें ही रही जबतक किटीके साथ उसकी मां उनकी आंखों से ओझल न हो गयी, तब वह ड्राईंग रूम में लौट कर आ गयी।

मिसिज बेनटकी आजके दिनके लिये बनायी गयीं सब योजनाएं असफल रहीं। बिंगले प्रभावशाली आकर्षक युवक अवश्य था, वह भुणी था परन्तु वह उस की पुत्रीका पहले से ही प्रेमी नहीं बन चुना था। उसकी मधुर तथा आनंद दायिनी संगति उनके सायंकी गोष्टीको बहुत उत्तम बना चुकी थी, परन्तु उस ने उसकी माताके अनुचित आज्ञायुक्त अधिकारपूर्ण मूर्यंता से भरे हुए अनेक ऐसे आक्षेपोंको केवल इसलिये सहलिया कि वह उसकी पुत्रीका कृतज्ञ रहना चाहता था।

उसे सायंकालके भोजनके निमंत्रणकी आवश्यकता न थी। और इससे पूर्व कि वह जाता निमंत्रण दे दिया गया था। उसने स्वयं तथा मिसिज बेनट ने यह काम मिलकर ही कर लिया था। क्योंकि उसे मिसिज बेनटके पतिके साथ मिलकर दूसरे प्रात:काल शिकार खेलनेको कहा गया था।

इस दिनके बाद जेन ने अपनी उपेक्षाके विषयमें कुछ नहीं कहा। विंगलेके विषयमें दोनों बहनों ने कुछ बातचीत न की, परन्तु एलिजावेथ विस्तरे पर जाकर बहुत प्रसन्न हुई कि सब काम शीघर अच्छी प्रकार से होता जाता है। और डारसीके लौटनेके समयके अन्दरही हो जायगा। उसने समझलिया था कि उस सज्जनकी सम्मातिसे ही सब कुछ हो रहा है।

विंगले अपने ठीक समय पर पहुंच गया था। उसने मि. बेनटके साथ प्रातःकाल शिकारमें विताया। बेनटको उससे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। क्यों कि बिंगले में कोई कमी तथा दुर्गुण न था, इसलिये बेनट उससे मिलकर असाधारणरूपसे वातचीत करता रहा। विंगले उसके साथ दोपहरके मोजन के लिये लौटा। सायंकालको मिसिज बेनटका निमंत्रण फिर मिल गया और उसमें भी अन्य सभीको अलग रखकर केवल उन दोनों-विंगले और जेनको मिलनेका उपक्रम सोचा गया था। एलिजावेथ एक पत्र लिखना चाहती थी. वह चायपानके बाद प्रातराशवाले कमरेमें इसलिये गई। यद्यपि अन्य सब तो ताश खेलनेको बैठ गये थे पर वह अपनी माताकी योजनाके विरुद्ध जाना न चाहती थी।

परन्तु जब वह पत्र लिखकर समाप्त कर चुकी तब ड्राइंगरूममें लौट आई। और वहां तो उसने अत्यन्त आश्चर्यसे देखा कि, उसकी माता उसके लिये बडी चिन्तित हो रही थी। उसने द्वार खोलतेही देखा, कि उसकी बहन और बिंगले दोनों अंगीठीपर इकट्टे झके हुए खडे हैं; मानों हार्दिक वार्तालापमें मग्न हैं। और इससे भी संदेह न होता हो तो दोनोंके मुख, जैसे कि शीव्रतासे उन्होंने मुडकर पीछे देखा और एक दूसरेसे हटकर दूर हो गये, इससे सब कुछ पता लग गया था। उनकी दशा बड़ी भद्दी थी, परन्तु जेनकी तो, उसकी समझमें, अधिक भद्दी थी। दोनोंमेंसे किसीने एक बिन्दु विसर्ग भी न कहा। एलिजाबेथ वहांसे जानेही लगी थी, जब कि बिंगले और जेन जो कि बैठे हुए थे, एकदम उठ खडे हुए और बिंगलेने कुछ कानाफूसी जेनसे की और कमरेसे बाहर भाग गया।

जेन एलिजावेथसे कुछ छिपा न सकती थी, जब कि उसपर विश्वास करनेसे उसके आनंदकी वृद्धि होती थी। उसने तुरन्त उसको आर्लिंगन करते हुए स्वीकार किया कि, वह इस संसारमें सबसे अधिक प्रसन्न प्राणी है।

उसने कहा-' यही बहुत है, यही बहुत अधिक है। मैं इसके योग्य

नहीं। ओह! संसारमें सब क्यों इतने प्रसन्न नहीं।'

एलिजावेथने भी खूब बधाइयां दीं। इतनी प्रसन्नता, उत्साह तथा जोशसे बधाई दीं कि जो शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकतीं। दयापूर्ण प्रत्येक वाक्य जेनको प्रसन्नता दे रहा था। परन्तु वह अपनी बहनके साथ रहना न चाहती थी, और इस समय अधूरी बातको कहना भी न चाहती थी।

उसने कहा, 'मैं अपनी माताके पास अभी जा रही हूं, जो कि मुर्झ इतना प्यार करती है। मैं चाहती हूं कि औरोंके मुखसे सुननेसे पहले मैंही माताको यह सुसमाचार स्वयं सुना सकूं। वह तो मेरे पिताके पास पहलेही चला गया है। ओ लिजी? यह जानना कि मैं अपनी माताको क्या कहना चाहती हूं, सब परिवारकोही अत्यन्त प्रसन्न कर देगा। मैं इतनी प्रसन्नता कैसे सहन कर सकूंगी?'

' फिर वह अपनी माताकी ओर शीव्रतासे गई, जिसने जानवूझकर ताशकी मंडलीको तोड दिया था और किटीके साथ ऊपरकी मंजिलमें बैठी थी।

एाठिजावेथ अकेठी रह गई थी। वह यह जानकर प्रसन्न थी कि इतन महीनोंसे जिस काममें विघ्न पड रहे थे अन्तको वह काम सिद्ध हो गया।

उसने कहा 'और उसके सभी मित्रोंकी उत्सुक सद्भावनाओंका फल मिल गया है, और उसकी बहनकी भूलों, झुटों और चालबाजियोंका भी परिणाम बडाही आनंददायक,बुद्धिमत्तापूर्ण तथा युक्तियुक्त निकल आया है।'

कुछही मिनिट बाद वह बिंगलेसे मिली जो कि उसके पितासे कुछ देर तक मिलकर सफल होकर लौटा था।

उसने शीघ्रतासे द्वार खोलते हुए कहा-' तुम्हारी बहन कहां है ?' एलिजा-' वह मेरी माताके पास ऊपर है। वह एक क्षणमेंही नीचे आ जायेगी, समझे।'

बिंगलेने तब द्वार बंद कर दिया, और उसके पास आकर, बहनकी ग्रुभकामनाएं और स्नेह मांगा। एलिजाबेथने हार्दिक आनंद और प्रसन्नता उनके परस्पर विवाह करनेमें प्रकट की। उन्होंने बडी प्रसन्नतासे हाथ मिलाये अभैर तब तक जब तक कि उसकी बहन निचे न आगई उसने बिंगलेसे उसके अगनंदकी सभी बातें सुनलीं। उसने उसकी प्रसन्नता, जेनकी संपूर्णता, और सुनदरताको सुना, यह भी सुनकर वह प्रसन्न हुई कि वह सच्चा प्रेमी है।

उस सारे परिवारके लिये आजकी सायंकाल असाधारण आनंद देने-वाली थी। मिस बेनटके मनमें सन्तोषके वढ जानेसे उसके मुखपर पहलेसे भी अधिक सौंदर्यका तेज झलकने लगा था। वह पहलेसे भी अधिक सुन्दर लग रही थी। किटी मुस्करा रही थी और आशामें थी कि भेरी बारी भी अव शीव्रही आवेगी। मिसिज बेनटने किटीको तो कुल न कहा पर व्यर्थमें बिंगलेसे आध घण्टा वातें करती रही। जब मिन वेनट उसके साथ सायंकालके भोजनमें बैठा तब उसकी बाणी और व्यवहारने स्पष्ट बतला दिया कि वास्तवमें वह कितना प्रसन्न था।

उसने इस विषयमें एक शब्दमी न कहा। जब वह आतिथि रातको जानेकी आज्ञा लेकर वहांसे चला गया तो उसने अपनी पुत्रीके पास जाकर कहा--

' जेन, मैं तुम्हें बधाई देता हूं, तुम एक बहुत प्रसन्न स्त्री बनोगी।' जेन तुरन्त उसके पास गई, उसका चुंबन किया और उसकी संज्जन-ताके लिये उसको धन्यवाद दिया।

उसने उत्तरमें कहा-- 'तुम बहुत अच्छी कन्या हो, और में तुम्हें इस प्रकार अच्छी तरह संबंध पा जानेपर बहुत आनंद अनुभव कर रहा हूं। में तुम दोनोंका जीवन उत्तम गुजरेगा ऐमा निश्चित समझता हूं। तुम्होरे भिजाज एकसे हैं। तुममेंसे प्रत्येक एक दूसरेको चाहता है। तुम न तो इतन सरल हो कि प्रत्येक नौकर तुम्हें ठगले, और न इतने उदार हो, कि तुम अपनी आयसे अधिक व्यय करोगे।'

जेन- पर मैं ऐसा नहीं समझती। धनके विषयमें अदूरदर्शिता या अविचारपूर्ण होना मेरे लिये ठीक न होगा।

उसकी पत्नीने चिल्लाकर कहा 'अंपनी आयसे अधिक व्यय करोगे। मेरे 'यारे मि. वेनट, तुम क्या कह रहे हो? क्यों, उसे वर्षमें ४,५ हजार रुपयेकी आय होती है, शायद अधिकही होती हों '। फिर अपनी पुत्रीको संबोधन करने लगी। 'ओ, मेरी प्यारी, प्यारी जेन, में बहुतही प्रसन्न हूं! में समझती हूं आज में एक पलभरको भी न सो सकूंगी। में जानती थी यह कैसे होगा। में सदा कहती थी कि अन्तमें यह होनाही चाहिये। मैं जानती थी तुम्हें सुन्दरता निरर्थक नहीं मिली है। मुझे याद है ज्योंहि कि मैंने उसे हर्डफोर्ड शायरमें गत-वर्ष आनेपर पहले देखा था, मैंने तभी सोचा था कि यह कितना अच्छा हो कि तुम दोनोंका संबंध हो जाये। ओह? सारे संसारमें सबसे बढकर वह सुंदर युवक है।

विकम, लीडिया, सब भूल गये थे। जेन उसकी विशेष प्रिय थी और जगतमें असाधारण सुन्दरी थी। इस समय तो यह किसी औरको न चाहती थी। उसकी छोटी बहनोंने उससे प्रसन्न होनेकी बातचीत चलाई क्योंकि भविष्यमें उनकी प्रसन्नताका भी वही कारण वन सकती थी।

मेरीने नींदरफील्डके पुस्तकालयका प्रयोग कर सकनेके लिये उससे लिखित आज्ञा मांगी और किटीने प्रत्येक सर्दीकी ऋतुमें कुछ नाचोंका प्रबंध करनेके लिये प्रवल रूपसे प्रार्थना की।

बिंगले, निस्सन्देह, अबसे लाँगबोर्नमें प्रतिदिन आने लगा था। वह प्रातः प्रातराशसे पहले आता था और सायंकाल मोजनके बाद चला जाता था। कभी २ इसमें पडौसके असम्य पुरुष विश्वका कारण बन जाते थे। जब कि वे उसे कभी निमंत्रण कर बैंटते थे और उसे भी मजबूर होकर उसे स्वीकार करना पडता था।

एिळजाबेथको अब अपनी बहनसे बार्ते करनेका बहुत कम समय मिळता था, क्योंकि जब वह उपस्थित रहता था, तब जेन किसी औरकी ओर ध्यान न दे सकती थी। परन्तु जब उन दोनोंके वियोगका समय होता था उस समय वह उनको लाभप्रद सिद्ध होती थी। जेनकी अनुपस्थितिमें वह सदा एाळजाबेथसे वार्तालाप करके प्रसन्न होता था, और जब बिंगले चला जाता था, जेनभी उससे बार्ते करके आनन्द प्राप्त करती थी।

एक सायंकाल जेनने कहा- 'उसने मुझे यह कहकर अति आनिन्दत कर दिया है कि वह गत बसन्तऋतुमें मेरे उसीके नगरमें रहनेकी बात सर्वथा नहीं जानता है। मैं इसे संभव नहीं मानती।'

एलिजावेथने उत्तर दिया—' मैं भी संदेह करती हूं। परन्तु वह इस बातस क्या समझता है।'

जेन — यह सब उसकी बहनोंका काम है। मेरे साथ उसके परिचय करानेमें वे सचमुच मित्र नहीं सिद्ध हुई थीं। इसके लिये मुझे कुछ भी आश्चर्य नहीं हैं। क्योंकि उसने जिसमें अपना अधिक लाम देखा उसको चुन लिया। परन्तु जब वे देखेंगी और मुझे विश्वास है; कि उनका भाई मेरे - साथ प्रसन्न है तो वे भी संतुष्ट हो जायेंगी। और हम भी फिर अच्छी प्रकारसे आपसमें मित्र बन जायेंगी। यद्यपि हम वैसी मित्र न बन सकेंगी जैसी कि हमें आरंभमेंही बन जाना चाहिये था।

एलिजावेथने कहा, 'यह तो पहली बारही मैंने तुमसे ऐसी कठोर बक्तृता सुनी है। अच्छी लडकी! यह मुझे दुःखी करनेवाली बात है। निस्सन्देह मिस बिंगले छला हुआ प्राणी है।'

जेन—' लिजी! क्या तुम इसपर विश्वास करती हो, कि जब वह नवम्बरमें नगरमें गया था, वह वास्तवमें मुझसे प्रेम करता था। और मेरे उदासीन रहनेके कारणके बिना उसका इधर आना किसीने नहीं रोका था।'

एिळिजा— 'निश्चयही, उसने एक भूल की थी, परन्तु यह उसकी लज्जाही थी जिसके कारण वह न आ सका था।'

इसने स्वाभाविक रूपसे जेनकी ओरसे एक प्रशंसात्मक वक्तृता दी थी उसके डरपोकपनपर, और वह अपने अच्छे गुणोंको थोडाही महत्व देता था।

एिछिजाबेथ यह जानकर प्रसन्न हुई कि उसने अपने मित्रके हस्तक्षेपको धोला नहीं दिया, क्योंकि यद्यपि इस संसारमें जेन अत्यन्त उदार और क्षमा योग्य हृदय रखती थी, परन्तु वह जानती थी। कि यह एक ऐसी पारीस्थिति थी जिससे कि वह उसके विरुद्ध हो सकती थी। जेनने चिल्लाकर कहा—' मैं सचमुचही अत्यन्त भाग्यशालिनी हूं। ओ लिजी, मैं अपने कुटम्बमेंसे अकेलीही क्यों ऐसी बन गई और क्यों सबसे अधिक आशीर्वोदें प्राप्त कर गई? कितना अच्छा होता कमसे कम मैं तुम्हें भी ऐसाही प्रसन्न देख सकती? यदि तुम्हें भी ऐसा वर मिल जाता।'

एलिजावेथने कहा: —यदि तुम मुझे ऐसे चालीस मनुष्यभी दे देतीं तो भी मैं तेरे सहश कभी प्रसन्त न हो सकती थी। जब तक मैं तेरी आकृति रूप,रंग, गुण न पाऊं तब तक तेरी प्रसन्तता कैसे पा सकती हूं। नहीं २ मुझे अपने हालपर ही रहने दों, और यदि कभी मेरा अच्छा भाग्य जाण,मैं किसी अन्य मि. कोलिन्ससे समयपर मिल छुंगी।

लॉगबोर्न परिवारमें यह बात देरतक छिप न सफती थी। मिसिज बेन-टने मिसिज फिलिप्सके कानमें कहही दी, और उसने विनाही उसकी आज्ञा लिये अपने मैरिटनके सभी पड़ै।सियोंके कानोंमें कह दीं।

अब तो बेनट परिवारको संसारमें सबसे आधिक सौभाग्यशाली मान लिया गया, यद्यपि कुछही सप्ताह पूर्व, जब कि लीडिया भाग कर गई थी, उसे सामान्यतया सबसे अभागा परिवार कहा जाता था।

### छप्पनवां परिच्छेद

एक प्रातःकाल, जबाक बिंगले का जेनके साथ संबंध निश्चित हुए २ लगभग एक सताह हो चुका था, तब वह और कुटुम्बकी श्चियां भोजनगृहमें बैठी हुई थीं । उनका ध्यान एकदम एक गाडीके शब्दकी ओर गया; और उन्होंने खिडकीमें से देखा कि एक चार घोडोंबाली गाडी मैदानकी ओर चली आ रही है । अतिथियोंके आनेका यह समय नहीं था, और पडौसियोंकी बातका उत्तर दिये बिना ही इस गाडीका यात्री यहां आ पहुंचा था । घोडे केल दिये थे । परन्त इस घरके नौकरों को न तो उस गाडीका, नांही उसके सवार

का कुछ पहलेसे परिचय था। क्योंकि यह निश्चित था कि कोई तो आया ही है। बिंगले ने तुरन्त मिस बेनट से कहा कि और किसीका इस तरह हमारे बीच युसते आना उचित नहीं होगा, इसलिये वह उसे अपने साथ लेकर झाडियों की ओर चला गया। वे दोनों चले गये; शेष तीनों वहीं रह गयीं थीं। यद्यपि वे कुछ सन्तुष्ट थी, कि इतनेमें द्वार खुला और उनका अतिथि अन्दर युसा। यह लेडी कैथराइन डीबौरा थी।

निःस्सन्देह, उसके आने पर सव चिकत हो उठे। क्योंकि उन्हें तो उसके आनेकी कभी आशा ही नहीं थी। और मिसिज वेनट और किटी तो उसे सर्वथा नहीं जानती थीं, एलिजावेथ कुछ जानती थी।

वह असाधारण रूपमे कुछ कुद्धसी हुई २ घरमें घुसी, इसालिये उसने एिलजावेथके प्रणामका उत्तर भी न दिया था । हां तिनकसा सिर हिला दिया था, वह विना एक शब्द भी बोले आकर बैठ गयी। उस श्रीमतीके प्रवेश करते समय एिलजावेथ ने अपनी मातासे उसके नामका परिचय करा दिया था, बद्यि इस परिचयके लिये उससे किसीने भी प्रार्थना न की थी।

चिक्त हुई २ मिसिज बेनट, ऐसे माननीय अतिथिको अपने घरमें पाकर फूली न समाई, उसने अत्यन्त नम्रता से उसका स्वागत किया। क्षण मात्र चुपचाप बैट; उसने बड़ी कटोरता से एलिजाबेथको कहा:—

' मुझे आशा है तुम कुशलसे हो मिसः बेनट। मैं समझती हूं वह लेडी तुम्हारी मां है ?'

एलिजावेथ ने उत्तरमें दोनों वार्ते नम्रतासे स्वीकार कीं। कैथराईन—' और वह, मैं समझती हूं, तुम्हारी बहन है ?'

मिसिज बेनट ने उत्तर दिया—' जी हां, श्रीमतीजी !' साथही लेडी कैथराइनसे बांत करके वह मनमें बहुत ही प्रसन्न हो रही थी। यह मेरी एक को छोड कर सबसे छोटी पुत्री है। मेरी सबसे छोटी पुत्रीका अभी विवाह हुआ है, और मेरी सबसे बडी पुत्रीका भी शीव्रही विवाह होने वाला है। इस समय वह एक नौजवानके साथ टहलने गयी है। मुझे आशा है कि वह नौजवान शीष्रही हमारे कुटुम्बका अंग बनने वाला है।

' तुम्हारा बाग बहुत छोटासा है,' लेडी कैथराइन ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा।

मिसिज बेनट—' मेरी श्रीमतीजी ? रोजिंग्सके मुकाबले में तो यह कुछ भी नहीं है। यह तो मैं कहनेका साहस कर सकती हूं; परन्तु मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, कि यह सर विलियम त्यूकैसिसकी बाटिकासे तो बहुत बड़ा है।'

कैथराइन—' ग्रीष्म ऋतुकी सायंकालोंमें इस कमरेमें बैठना तो बहुत ही कष्टदायक होता होगा, क्योंकि खिडकियां तो पूरी पश्चिमकी ओर हैं।'

मिसिज वेनट ने उसे विश्वास दिलाया कि भोजनके बाद वे वहां कभी भी नहीं बैठी और फिर कहा:-

क्या मैं आप श्रीमती जी से इतना पूछने की स्वतंत्रता ले सकती हूं कि श्रीमती जी के आनेके समय मिस्टर और मिसिज कालिन्स अच्छे थे।

' हां, बहुत अच्छे थे। मैंने उन्हें गतरात्रिसे पहली रात देखा था।'

एलिजाबेथको आशा थी कि वह अब शारलोटसे आये हुए एक पत्रकी दिखायेगी, क्योंकि उसके आनेका यही कारण संभव हो सकता था, परन्तु कोई पत्र न दिखाया गया, और वह इससे बडी वेचैन हो नयी।

मिसिज बेनट ने, बड़ी सभ्यता दिखाते हुए, श्रीमती जी से कुछ जल-पानकी प्रार्थना की। परन्तु लेड़ी कैथराईन ने दृढतासे, बिना किसी नम्रताके कुछ भी ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया, और फिर उठते हुए एलिजावेथ से यों कहा:—

'मिस बेनट ! तुम्हारे इस मैदान के एक ओर कुछ जंगली पौधे उगे हुए हैं, उनसे यह भद्दा हो गया है। मैं इसमें एक चक्कर लगाकर प्रसन्न हूंगी यदि तुम भेरे साथ चलनेकी कृपा करो। '

माता ने चिल्लाकर कहा:- ' जाओ ! श्रीमती जीको भिन्न २ मार्गीकी सैर कराओ । मुझे आशा है वह हमारी कुटिया से प्रसन्न होंगी। एलिजाबेथ ने आज्ञाका पालन किया, और भागकर अपने कमरेसे छत्री ले आई, और अपने भद्र अतिथिके साथ नीचे उतर गयी। जब वे हाल कमरेमें से गुजरीं, लेडी कैथराइन ने भोजनगृह और ड्राईंगरूमको द्वार खोल कर देखा, कुछ क्षण देखकर, 'हां ये देखनेमें अच्छे कमरे हैं, ' ऐसा कहा और बाहर निकल गई।

उसकी गाडी द्वार पर खडी थी, और एिलजाबेथ ने देखा कि उसकी नौकरानी उसमें उपस्थित है। वे दोनों वाटिकाकी ओर चुपचाप चली गई। एिलजावेथ ने मनमें निश्चय किया हुआ था कि वह अब स्वयं बातचीत करनेकी। ऐसी स्त्रीसे कोई कोशिश न करेगी जो कि इतनी ढीट और उसके बिरुद्ध थी।

'में इसे इसके भतीजे के समान कैसे मान सकती हूं ? उसने उसके मुख की ओर देखते हुए कहा।

ज्योंहि कि वे एक बारादरी में घुसे, लेडी कैथराइन ने इस प्रकार कहना आरंभ किया :-

' मिस वेनट, तुम्हें यहां मेरे आनेका कारण तो पता लगही गया होगा। तुम्हें तुम्हारा हृदय, तुम्हारा अंत:करण स्वयं वतला देगा कि मैं यहां क्यों आई हूं।'

एलिजावेथ तिनक भी चाकित न होकर उसकी ओर देखती रही। एलिजा:-'निस्सन्देह, आप भूलमें हैं, श्रीमती जी; मैं सर्वथा इस बात से अनिभज्ञ हूं कि आप ने यहां आने का कष्ट क्यों उठाया है।'

श्रीमती जी ने क्रोधके स्वरमें कहा.—' मिस वेनट ! तुम्हें पता होना चाहिये कि मुझे धोखा नहीं दिया जा सकता । अस्तु, तुम चाहे कितना ही धोखा देना चाहो, असत्य बोलना चाहो, पर तुम मुझे ऐसा नहीं पाओगी। मेरा चरित्र सदा सत्य और स्पष्ट बात बोलनेमें प्रसिद्ध रहा है। और इस क्षण जिस अभिप्राय से कि मैं आई हूं मैं सर्वथा इससे नहीं हटूंगी। दे। दिन हुए मुझे एक बड़ी भयंकर रिपोर्ट मिली है। मुझे कहा गया है कि तुम्हारी बहनका एक बहुत धनाड्य घरमें विवाह होने वाला है, और तुम्हारा अर्थात् मिस एलिजाबेथ बेनटका भी मेरे भतीजे-मेरे सगे भतीजे।मि डारसी से शीवही बाद में विवाह होनेकी पूरी संभावना है। यद्यपि में जानती हूं कि यह एक झूटी अरारत भरी अफवाह उडायी गयी है। यद्यपि में उसे इतना वायल करना नहीं चाहती कि इस बातको सत्य समझलूं, तो भी मैंने उसी समय यहां आना उचित समझा, जिससे कि में अपने मनके भाव तुम्हें बतला सकूं।

एिलजाबेथने आश्चर्यचिकित होते हुए कहा - 'यदि आप इसका सत्य होना असंभव समझती हैं, तो मुझे आश्चर्य हैं कि आप ने फिर इतनी दूर आनेका कष्ट क्यों उठाया। इससे आपका क्या अभिप्राय है ? '

कैथराइन-' तुरन्त तुम पर जोर डालनेके लिये कि इस बातको सब जगह सबको कह दो कि यह झूट है। '

एलिजाबेथने शान्ति से कहा —'आपका लोंगबोर्नमें मुझे और मेर् परिवारको मिलने आना तो इस बातको शायद और पुष्ट करनेका कारण होगा। यदि वास्तवमें ही ऐसी बात फैली हुई होगी।'

कैथ० -यदि ! तो क्या तुम, इस वातसे अपरिचित होनेका बहाना करती हो ? क्या यह बात तुम्हीं ने स्वयं जानबूझकर नहीं उडायी है ? क्या तुम नहीं जानती हो कि ऐसी बात सर्वत्र फैली हुई है ? '

एलिज॰ -मैंने तो ऐसी बात कभी नहीं सुनी है।

कैथ० - ' और क्या तुम यह भी कहती हो कि इस बातका कोई आधार नहीं हैं।'

एलिज॰ - 'में श्रीमती जीके साथ आप जैसी स्वष्टवादिनी होनेका तो दावा नहीं कर सकती हूं। आप ऐसे भी प्रश्न पूछ सकती हैं कि जिनके उत्तर देना मैं पसन्द नहीं करूंगी। '

कैथ० - 'यह सहन नहीं हो सकेगा। मिस बेनट, में सन्तुष्ट होना चाहती हूं। क्या उसने, क्या मेरे भतीजे ने, तुमसे विवाह करनेका वचन -दिया है ? ' ్ एलिजం - ' श्रीमती जी तो इसे असंभव धोपित कर चुकी हैं। '

कैथ ० - 'ऐसा तो करना ही होगा; जबतक वह युक्ति और बुद्धिपूर्वक चलेगा, उसे ऐसा करना ही होगा। परन्तु तुम्हारी कला और प्रलोभन में क्षणमात्रके लिये फंसकर, उसने अपने प्रति और अपने परिवारके प्रति जो कर्त्तव्य हैं उन्हें भुला दिया है। तुमने उसे इस ओर वसीट लिया है।

एलिज ॰ - 'यदि मैंने घसीटा है, तो मैं इसे अन्त तक भी स्वीकार न करूंगी।'

कैथ॰— मिस बेनट! क्या तुम जानती हो, मैं कौन हूं? मैं ऐसी भाषा सुननेकी अभ्यस्त नहीं हूं। मैंही इस संसारमें उसकी निकटतम संबंधिनी हूं, और इस लिये उसकी सभी प्रिय वस्तुओंको जानना चाहती हूं।

एलिजा—'परन्तु आप मेरी प्रिय वस्तुओंको जाननेका आधिकार नहीं रखती हैं। और नांही आपंका यह व्यवहार मुझे कभी भी कुछ कहनेको उद्यत कर सकता है।'

कैथ़ कि तुम प्राप्त करनेकी आशा कर बैठी हो, कभी न मिल सकेगा। नहीं, कभी नहीं। मिल डारसी मेरी पुत्रीसे मंगा जा चुका है। अब बतलाओं कि तुम क्या कहना चाहती हो?

एलिजा॰ — 'केयल इतना — कि यदि वह मंगा जा चुका है, तो आपको यह माननेका कोई कारण नहीं कि वह मुझे अपना साथी बनानेको कहेगा।'

े हेडी कैथराइन क्षणभरके लिये हिचकिचाई, परन्तु फिर उत्तर देने लगी,

उन दोनोंकी मंगनी एक विशेष प्रकारकी है। बाल्यकालसे ही वे दोनों एक दूसरेके साथ विवाह करेंगे, ऐसा विचार कर लिया गया था। यह उसकी माताकी प्रिय आभिलाषा थीं, और इधर इसकी माताकी भी। जब ये दोनों पालनेमें झुला करते थे, तभी हमने इनके विवाहके लिये विचार कर लिया था, और अब, जब कि दोनों बहनोंकी कामनाएं पूर्ण होनेका समय आया

है अर्थात्, विवाह करनेका समय आया है, तब एक ऐसी नौजवान स्त्रीने इसमें विध्न डाल दिया है जो कि जन्मसे नीच है, और जिसका इस जगतमें कोई भी मूल्य नहीं है, और जो कि परिवारके साथ कभी भी मेल नहीं खा सकती। क्या तुम उसके मित्रोंकी इच्छाओंका कुछ मूल्य नहीं करती हो—उसकी मनचाही भिस डीबौरोंके साथ उसका विवाह होने देना नहीं चाहती हो? क्या तुम्हें उचित और अनुचितका अथवा लज्जाका कोई विचार नहीं? क्या तुमने मुझे कहते नहीं सुना है कि वह बचपनसेही अपनी चचेरी बहनके लिये वर नियत हो चुका है!

एलिजा०-'हां, और में इसे पहले भी सुन चुकी हूं। परन्तु इससे मुझे क्या प्रयोजन? यदि आपके भतीजेसे मेरे विवाह करनेमें और कोई आपित्त नहीं है, ते। इस बातसे में कैसे हट सकती हूं कि उसकी माता और मासीने उसकी मिस डीबौरोसे विवाह करनेकी अभिलाघा कर रखी थी। आप दोनोंने जितना भी हो सकता था उतना प्रयत्न उसके वहीं विवाह करनेके लिये किया। परन्तु इसका सफल होना तो दूसरोंपर निर्भर था। यदि मि॰ डारसीको, न तो अपनी प्रतिष्ठाके विचारसे, नांही अपने प्रेमके कारणसे, अपनी भतीजीसे विवाह करनेकी इच्छा क्यों न करे? और यदि उसने मुझेही चुनना चाहा हो, तो में उसे क्यों न स्वीकार कर रहं.?

कैथ॰—' क्योंकि मान, प्रतिष्ठा, दूरदर्शिता- नहीं २ स्वार्थ ये सब इस बातसे रोकते हैं। हां, मिस बेनट स्वार्थ भी; क्योंकि यदि तुम जानबूझकर सबकी इच्छाओंके विरुद्ध इसे करना चाहती हो तो उसका परिवार और मित्र तुम्हारा मान न करेंगें। तुम्हारी निगरानी की जायेगी, तुच्छता दर्शाई जायेगी, और उसके सभी संबंधियोंद्वारा तुमसे घृणा की जायेगी। तुम्हारा रिश्ता एक अप-मानजनक होगा, तुम्हारा नाम तक हममेंसे कोई न लेगा।'

एलिजाबेथने कहा—'ये बडी दुर्भाग्यकी बातें हैं। परन्तु मि. डारसीकी पत्नीको ऐसे असाधारण आनन्दोंके साधन भी अवश्य मिलही जायेंगे जो उसके पदकी प्रतिष्ठाके योग्य होंगे, और जिनके कारण, उसे कभी इस विवा-हके लिये पश्चात्ताप न करना पड़ेगा।'

कैथ॰ — 'हटी, दुंरांग्रही, बिगडे दिमागकी लड़की। मुझे तुम्हारे व्यव-हारसे लज़ा आती है। क्या पिछली बसन्तमें जो मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया था, उसके लिये यही कृतज्ञता प्रकट कर रही हो शआओ, बैठ जाओ। तुम्हें यह समझ लेना चाहिये, भिस बेनट, कि मैं अपने उद्देश्यको निश्चित रूपसे पूर्ण करने आयी हूं। इस बातसे मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं किसी व्यक्ति के वहमोंके तथा मनमादकोंके सामने कभी नहीं सुकी हूं। मुझे असफलताके सामने सिर सुकानेका कभी अभ्यास नहीं हुआ है।

एलिज - 'तब तो श्रीमती जी! आपकी दशा इस समय बहुत ही दयनीय हो गयी हैं; परन्तु इसका मुझपर तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड सकता।'

कैथ॰ - ' मुझे बीचमें मत टांको । चुपचाप सुनती जाओ । मेरी पुती और मेरा भतीजा एक दूसरेके लिये ही बनाये गये थे । वे माताकी ओरसे एकही श्रेष्ठ वंशमें उत्पन्न हुए थे, और पिताकी ओरसे, प्रतिष्ठित, सम्मानित, प्राचीन यद्यपि उपाधिरहित वंशसे उत्पन्न हुए थे । दोनों वंशोंकी ओरसे उत्तराधिकारमें उनको अपार धनसम्पत्ति मिलने वाली थी । उनके प्रतिष्ठित कुटुम्बके प्रत्येक व्यक्ति की यह अभिलाषा थी और सब यही कहते थे, कि वे दोनों ही एक दूसरेके लिये बनाये गये हैं । और कीन उनको पृथक् कर सकता है । एक नौजवान युवतीकी झूठी उच्चाकांक्षाएं, जिसका वंश, संबंधी और धनसम्पत्ति कुछ भी भूल्य नहीं रखते हैं ? क्या यह कभी हो सकता है प्रत्युत यह कभी नहीं हो सकता, और नांही कभी होगा ! यदि तुम अपनी भलाईसे परिचित होतीं तो तुम्हें उस परिस्थितिको छोडनेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये जिसमें कि तुम पलकर वडी हुई हो ।'

एलिज॰ - 'आपके भतीजेके साथ विवाह करके, में यह नहीं समझंगी कि मैंने अपनी परिस्थितियोंको छीड दिया है। यह एक सज्जन पुरुष है, और मैं एक सज्जन पुरुषकी पुत्री हूं, यहां तक हम दोनों समान ही हैं।'

### ५६ वां परिच्छद

कैथ० - 'यह ठीक है कि तुम एक सज्जन पुरुषकी पुत्री हो। परन्तु तुम्हारी माता कौन है ? तुम्हारे चाचा और चाची कौन हैं ? मुझे उनके हालातसे अपरिचित न समझो।'

एलिजाबेथने कहा - 'मेरे संबंधी चाहे कुछ भी हों । यदि तुम्हारा भतीजा उनके लिये कुछ आक्षेप नहीं करता, तो वे तुम्हारे लिये चाहे कुछ न हों।'

कैथ॰ - 'मुझे एकबार ही स्पष्ट बतला दो, क्या तुम्हारी उससे सगाई हो गई है।' यद्यपि एलिजाबेथ, लेडी कैथराइन पर केवल कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती थी, तो भी वह क्षणभर सोच कर यह कहने से न इक सकी :—

' नहीं, मेरी सगाई नहीं हुई हैं।' लेडी कैंथराइन इससे प्रसन्न हो गयी।

' और क्या तुम मुझसे प्रतिज्ञा करती हो कि तुम उससे अव समाई न करोगी ?'

एलिज॰ —' में ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकती।'

कैथ० — भिस बेनट, मुझे धक्का लगा है और छज्जा आती है। मुझे आशा थी कि मैं एक समझदार नवयुवतीसे मिलने जा रही हूं। परन्तु इस विश्वाससे घोखेमें न रहा कि मैं कभी हार कर जाऊंगी। मैं तबतक नहीं जाऊंगी जबतक तुम मुझे मेरी आकांक्षा पूरी करनेका वचन न दोगी। भे

एलिजा॰ — 'और में निश्चयसे इसे कभी न दूंगी। में एक ऐसी सर्वधा ही अनुचित बातके लिये डरने वाली नहीं हूं। श्रीमती जी! आप चाहती हैं कि मि. डारसी आपकी पुत्रीसे विवाह करे। अच्छा आपकी मनचाही बातको स्वीकार करके यदि में यह वचन भी देंदूं तो क्या उनका विवाह इससे अधिक संभव हो सकेगा? मान लीजिये कि वह मुझसे प्रेम करता है, क्या मेरे उसका पाणिग्रहण करना अस्वीकार करनेसे ही वह अपनी भतीजीके साथ विवाह करना पसन्द कर लेगा? मुझे कहनेकी आज्ञा दीजिये, लेडि

#### जय-पराजय

कैथराइन कि वे युक्तियां, जिनसे कि आप ने अपने इस असाधारण प्रार्थना-पत्रको पुष्ट करना चाहा हैं, वैसी ही व्यर्थ और सर्वथा निकम्मी हैं जैसाकि अविचारसे युक्त प्रार्थना पत्र है। यदि आप यह समझती हैं कि मुझपर इन तुच्छ बातोंका प्रभाव पड सकेगा तो आपने मेरे चरित्रको समझनेमें बड़ी भारी भूल की है। आपका मतीजा अपने विषयमें, आपके इस प्रकारके हस्ताक्षेपको कितना पसन्द करेगा, मैं नहीं कह सकती। परन्तु आपको निश्चय ही मेरे संबंधमें कुछ सोचनेका अधिकार नहीं है। इसलिये में प्रार्थना करती हूं कि इस विषयमें आप अब और कोई बात मुझसे ने करें।

कैथ०-'' ऋपाकर के इतनी शिवता न करों। मुझे अभी पूरा कह लेने दों। जितने आक्षेप मैंने अबतक किये हैं, मुझे उनके साथ कुछ और भी करने हैं। मुझे तुम्हारी सबसे छोटी बहन की निन्दनीय करत्तों का कच्च। चिट्ठा पता न हो, यह बात नहीं है। मैं इसे पूरा २ जानती हूं — कि उस युक्क ने इससे सौदे के रूप में विवाह किया है, और तुम्हारे पिताने और मामा ने यह सौदा किया है। और क्या ऐसी कन्या मेरे भतीं की बहन बन सकती है? क्या उसका पति, जोकि उसके स्वर्गवासी पिता के मुंनीम का पुत्र है, उसका भाई बन सकता है। हे आकाश और भूमि? तुम सोच क्या रहीं हो? क्या पैम्बरले की छायाएं इस प्रकार अपवित्र की जायेंगी।

एलिजावेथने क्रोध से कहा- ''आप अब इससे आगे कुछ नहीं कह सकती हो। आपने मुझे सब संभव उपायों से अपमानित किया है। मैं अब अपने घर छौट जाने की आज्ञा मांगती हूं। ''

और ऐसा कहतेही वह उठकर खड़ी हुई। लेडी कैथराइन भी उठ खड़ी हुई, और वे दोनों लौटने लगी। वे श्रीमती जी तो बहुतही कुपित होरहीं थीं।

कैथ॰ - "तब तुम्हें भेरे भतीजे की मान और प्रतिष्ठाका कोई ध्यान नहीं है। भावहीन स्वार्थी लडकी। क्या तुम यह नहीं समझती ही कि तुम्होरे साथ विवाह करनेसे वह प्रत्येक दृष्टिसे गिर जायगा।" एलिजा-- ''लेडी कैथराईन ! मैं और कुछ कहना नहीं चाहती। आप मेरी भावनाओं को जानती हैं।

कैथ० - "तो तुमने उसे प्राप्त करनेका दृढ निश्चय कर रखा है?

एलेज ॰-- मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैं ने केवल उसी प्रकार काम करनेका निश्चय कर रखा है, जिस प्रकार कि मैं अपने आपको प्रसन्न रख सकूं, और इस विषय में आपको या किसी और को, मैं कुछ बतलाना नहीं चाहती, क्योंकि आपका या उनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है।

कैथ ॰ · ' यह ठीक है। तो क्या तुम, मुझपर ऋपा करनेसे इन्कार करती हो। क्या तुम कर्त्तव्य, मानप्रतिष्ठा और ऋतज्ञताके दावोंको माननेसे इन्कार करती हो। तुम निश्चय कर चुकी हो कि उसे उसके सब मित्रोंकी सम्मितमें गिरा करके छोडोगी, और संसारभरमें उसे घृणित बना कर छोडोगी।

एलिज॰ - 'न कर्तव्य, नांही मानप्रतिष्ठा, नांही कृतज्ञता मुझपर बर्त्तमान विषय में, कुछ संभव दावा रखते हैं। मेरे डारसीसे विवाह कर लेनेसे इनमेंसे किसी भी सिद्धांतकी हानि नहीं होती है। और उसके परिवारके लोगोंके कोध, और संसारके कोधके विषयमें में इतनाही कहना चाहती हूं, कि यदि मेरे साथ विवाह करनेमें उसके परिवारक लोग कुपित हो जायेंगे, तो मुझे एक क्षणके लिये भी उनसे कुछ मतलब नहीं रहेगा, और संसारके। भी पर्यात समझ है कि वह उस घृणामें सम्मिलित होगा या नहीं। '

कैथ॰ - तो यही तुम्हारी वास्तविक सम्मित है-यही तुम्हारा अन्तिम निश्चय है ! बहुत अच्छा। अब मैं देख्ंगी कि मुझे क्या करना होगा। मिस बेनट ! यह न समझ लेना, कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा कभी पूरी हो सकेगी। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मुझे आशा थी कि तुम समझदार निक लोगी, परन्तु यह समझ रखना, कि मैं अपना काम करके छोड़ंगी;

इसी प्रकार लेडी कैथराइन गाडी तक बातें करती चली गयी। जब गाडीके द्वार पर पहुंची तो एकदम घूमकर उसने कहा:— ' मिस बेनट ! में तुमसे विदा नहीं होती हूं। मैं तुम्हारी माताको कोई नमस्कार नहीं भेजती हूं। तुम किसी ध्यान देनेके योग्य नहीं हो। मैं तुमसे अत्यन्तही अप्रसन्न हो कर जा रही हूं। '

एिल जावेथने कुछ भी उत्तर न दिया, और घर ले जानेकी तिनक भी इच्छा न दिखलांत हुए, स्वयं चुपचाप अपने घरमें युस आई। जब वह सीढियों पर चढ रही थी तो उसने गाडीके जानेकी आवाज सुनी। उसकी माता उसके श्रंगारभवनके द्वारपर उससे अधीरतासे मिली, कि पता करे कि लेडी कैथराइन क्यों घरमें वापिस नहीं आई और यहां आराम नहीं किया।

उसकी पुत्री ने कहा:—' उसने इसे पसन्द नहीं किया, वह चली जाना चाहती थी।'

माता-'वह देखनेमें वडी अच्छी स्त्री है। और उसका यहां पधारना बड़ा अच्छा था। क्योंकि वह केवल, में समझती हूं, हमें यह कहने आयी थी कि कोलिन्स कुशलसे है। वह कहीं और जा रही थी, मुझे कहनेका यह साहस होता है, और इसप्रकार मैरिटनसे गुजरतेहुए, उसने सोचा, शायद वह भी तुम्हें अपने यहां बुलावे। में सोचतीहूं लिजी? उसकेपास तुम्हें कहनेके लिये कुछ विशेष बात नहीं थी!

एलिजाबेथने यहां थोडा झ्ट बोला, क्योंकि उनकी बातचीतका विषय यहां बतलाना असंभव था।

# सत्तावनवां परिच्छेद

इस असाधारण मेंट से एालिजाबेथ कई घंटे तक अशान्त रही। ऐसा प्रतीत होता था, लेडी कैथराईन ने रोजिंग्ससे यहां तक आनेका कप्ट केवल इस लिये किया था, कि वह उसकी संभावित मंगनी को मि. डारसी से न होने दे। यह एक बडी भयंकर योजना थी, हिस बात का एलिजाबेथ निश्चय न कर सकी कि यह बात वास्तव में कहां से उठी। उसने सोचा, कि बढ़ ता बिंगलेका गूढ़ मित्र है, और मैं जेन की बहन हूं। बस यही विचार लोगों के इसअनुमान का कारण बन गया है; विशेष करके इस समय जबिक एक विवाह ने दूसरे विवाह के शीब्रही हो जानेका विचार उत्पन्न कर दिया हो। वह यह जानती थी कि उसकी बहन का विवाह उन दोनों को अधिक निकट ले आयेगा। और इसलिये उनके ल्यूकस लॉज में रहनेवाले पड़ोसी (क्योंकि उनका पत्र व्यवहार कौलिन्स परिवार से है, इसलिए लेडी कैथराहन को भी यह समाचार मिल गया होगा।) ने ही यह विश्वास निरिचत रूपसे और शिब्रही होने के विषय में जमा दिया है और उसने निकटमविष्य में इसकी संभावना समझली है।

लेडी कैथराइनकी बातों को स्मरण करके, उसने इस विषयपर बार र उसके बल देनेके कारण कुछ वेचैनी अनुभवकी। उसने सोचा कि जैसाकि वह अपनी बातों से प्रगटकर गई है, ऐसा हो सकता है कि इन्हीं सब बातोंको लिख कर वह मि. डारसी को एक प्रार्थनापत्र भेजे, जिससे कि यह विवाह रुक जाये परंतु डारसी इन सब बातों को उसके विषय में पट कर क्या र सोचेगा, यह सोचकर वह वबरा उठी। उसे यह नहीं पता था कि वह अपनी भतीजीसे कितना प्यार करता था, या वह उसके निर्णय को कितना मानता था। परंतु यह बात निश्चित थी कि वह श्रीमती लेडी का इतना मान करता था जितना कि वह नहीं कर सकती थी, और यह निश्चित था कि उसकी चाची उसके एक ऐसी स्त्री से विवाह करने का विरोध करके उसकी दुर्बल भावनाओं पर चोट करेगी, जो स्त्री कि उसके समकक्ष नहीं है। उसके आभिमानी मिजाज़ से वह यह समझती थी कि अपनी चाचीकी उन्हीं दुर्बल और उपहासास्पद युक्तियों को जानकर वह भी उन्हें अच्छा न समझेगा।

यदि वह पहले के समानही टिलमिल निश्चय का होगा तो वह अपनी चाची के उपदेशों और संबंध का ध्यान करके अपनी मान प्रतिष्ठा को आखात न पहुंचाता हुआ, अपना विवाह वहीं करेगा। ऐसी दशामें वह यहां छौड़कर अब न आयेगा। लेडी कैथराइन मार्ग में उसके साथ मिल कर जायेगी। और बिंगले के साथ यहां नीदरंफील्डमें उसके आनेके संकल्प को छुडवा देगी।

उसने कहा - ''इसिलिये, यदि कुछ ही दिनों में उसके मिनों ने उसके न आने के समाचार पाये, तो में इस बात से वास्तविक बात की जानलूंगी। तब मैं भी सब प्रकारकी आज्ञा, अभिलापा उससे त्याग दूंगी। यदि वह मुझसे केवल शोक प्रकट कर देगा, जब कि वह मेरे प्रेम और हाथको पा सकता था, तो मैं भी उसके लिये शीघ ही शोक प्रकट करना बंद कर दूंगी।

रोष सारे कुटुम्बको इस नये अतिथिके आनेका समाचार सुनकर बडा आइचर्य हुआ था। परन्तु मिस बेनटके समान सबने ही वही उत्तर समझ कर संतोष कर लिया था, और एलिजाबेथ इस विषय में अधिक बोलने से बच गयी थी।

दूसरे प्रातःकाल, जब वह पाँडियोंसे नीचे उतर रही थी, उसे उसके पिता मिले, जो कि पुस्तकालयसे आ रहे थे, और उनके हाथमें एक पत्र था। उसने कहा-'लिजी, में तुम्हें हुंदने जा रहा था, मेरे कमरे में आओ।

वह उनके साथ कमरे में गयी। वह उत्मुकताते जानना चाहती थी कि इस पत्रके संबंधमें न जाने पिता क्या कहेंगे। उसे भय हुआ कि कहीं यह पत्र लेडी कैथराइनने न भेजा हो और इसका कुछ उत्तर न देना पडे।

वह अपने पिताके साथ अंगीठी तक चली गयी। वहां वे दोनों बैठ गये। तब पिता ने कहा-

पिता — 'मुझे आज पातःकाल एक पत्र मिला है और मुझे इससे वडाही आद्यर्थ हुआ है। क्योंकि यह मुख्य करके तुम्हारे विषयमें ही है, इस लिये तुम्हें इसकी बातें जान लेनी चाहियें। मैं पहले नहीं जानता था कि मेरी दोनें। ही पुत्रियां विवाह सूत्रमें बंधनेको बिल्कुल तैयार बैठी हैं। इस अत्यन्त आवश्यक बात पर म तुम्हें बधाई देना चाहता हूं।'

अब तो एिलजाबेथने चाचीकी जगह भतीजेका पत्र आया समझकर लजा अनुभवकी। बह सोच ही रही थी कि मुझे पत्र न लिख कर पिताको पत्र लिखनेसे उसने मुझे प्रसन्न किया है या अप्रसन्न, कि इसी वीचमें उसके पिता बोले—

पिता—'तुम सावधान प्रतीत होती हो। ऐसी बातोंमें नौजवान स्त्रियें विशेष मनोयोग देती हैं, परन्तु में समझता हूं कि में तुम्हारे प्रशंसक का नाम बतलाकर तुम्हारी चालाकी की भी रक्षा करुंगा। यह पत्र मि. कौलिन्ससे प्राप्त हुआ है।

एलिजा० - 'मि. कौलिन्ससे । वह क्या कहना चाहता है ? '

पिता-निस्सन्देह, इस विषयमें कुछ बहुतही आवश्यक वार्ते। सबसे पहले तो उसने शायद भद्र ल्युकेसेससे सुनकर सबसे बडी पुत्रीके विवाह होने के उपलक्ष्यमें मुझे बधाई दी है। इस विषयमें अधिक पढकर में तुम्हारे धैर्य की परीक्षा न करूंगा। जो तुम्हारे विषयमें लिखा है वह इस प्रकार है:— 'मिसिज कौलिन्स और मेरी ओरसे इस प्रकार इस आनन्दप्रद समाचार पर बधाई देनेके बाद अब में थोडासा दूसरे विषयमें संकेत लिखना चाहता हूं, जिसके विषयमें उसी अधिकारी ने हमारा सर्वत्र विज्ञापन दे दिया है। ऐसा समझा गया है कि आपकी पुत्री एलिजाबेथ अब देर तक बेनट नामसे नहीं पुकारी जायेगी, जबकि उसकी सबसे बडी बहन इस नामको छोडेगी, और उसका चुना हुआ साथी इस भूमि भागका सबसे प्रसिद्ध उज्वल पुरुष होगा।'

पिता - 'लिजी ! क्या तुम अनुमान लगा सकती हो, कि यह कौन होगा ? '

'यह युवक सज्जन, विशेष रूपसे परमेश्वरकी कृषासे संसारकी सभी सुख सम्पत्ति से भरापूरा है—इसके पास प्रचुरसंपत्ति, उत्तम संबंधी और अनेक प्रकारके साधन हैं। तो भी इन सब प्रलेभिनों के साथ २, मैं अपनी बहन एलिजाबेथको और आपको, इस बातसे सावधान भी करना चाहता हूं कि यदि इसके प्रस्तावोंको मानकर आप इससे संबंध कर लोगे तो एक बड़ी भारी भूल करोगे, यद्यपि आप इस समय तो मेरी बात पर ध्यान न देकर, इस लाभको उठाना पसन्द करोगे।

पिता—' लिजी, क्या तुम्हें कुछ पता है, यह कौन सज्जन है ? परन्तु अव यह प्रकट होने लगा है।'

' मेरा अभिष्राय आपको सावधान करनेका निम्नलिखित है:-हमारे पास सोचनेके कारण हैं कि उसकी चाची, लेडी कैथराइन डीबौरो, इस संबंध को मित्रकी दृष्टि से नहीं देखती है। '

पिता- 'मि. डारसी, ही तो यह सज्जन दीखता है। अब लिजी, बतलाओं मैंने तुम्हें आद्यर्य में डाल दिया कि नहीं ? क्या वह या ल्यूकेंसिस कभी हमारे परिचितों में से किसी पर अनुरक्त हो सकते हैं। शायद यह किसी ने झुठी बात उडायी है ? मि. डारसी जो कभी किसी स्त्रीकी ओर देखता ही नहीं, और जो उनके दोष ही निकालनेको देखता है, और जिसने शायद तुम्हें अपने जीवनमें कभी भी नहीं देखा है! क्या यह प्रशंसनीय बात होगी ?'

एलिजाबेथने अपने पिताकी प्रसन्नतामें सम्मिलित होनेका यत्न किया। परन्तु वह एक शोकभरी मुस्कराहट ही कर सकी। उसे पिताकी समझ कुछ अनुकूल न दिखी।

पि ॥-' क्या तुम्हारा ध्यान कहीं और तो नहीं चला गया ?' एल्डिजा-' जी, हां, कृपाकरके आंगे पहें।'

— 'जब गतरात्रिमें हमने श्रीमती लेडीको इस विवाह होनेकी बात कही, तो उसने अपनी उसी समय अप्रसन्नता प्रकट करते हुए, स्पष्ट कहा कि इस नीच वंशसे में उसको संबंध करनेकी कभी आज्ञा नहीं दे सकती । इसी लिये मैंने अपनी बहनको और आपको इसकी सूचना देनी तुरन्त उचित समझी है। कहीं ऐसा न हो कि इन दोनोंके विवाहको जिसको कि उचित रूपसे स्वीकृति, नहीं मिली होगी, करनेसे पीछे पछताना पडे। मि. कालिन्स यह भी कहते हैं, 'मैं बहुत प्रसन्न हो गया था कि मेरी बहन लीडियाका बुरा व्यवहार इन दिनों लोग भूल गये थे, केवल विवाहित होने से पूर्व वे कुछ दिन साथ रहे थे, इतनाही लोगोंको पता है। परन्तु मैं यह कह कर अपना कर्त्तव्य पालन कर रहा हूं कि आपको विवाहके बाद उन दोनोंको अपने घरमें बुला

कर स्वागत समारोह नहीं करना चाहिये था। यह वुराईको सहारा देना था, और यदि में लैंगबोर्नका धर्माधिकारी होता तो में इसका प्रबल विरोध करता। यह तो उचित था कि आप उन्हें ईसाई होने के कारण क्षमा कर देते, परन्तु अपने सन्मुख आने की आज्ञा न देनी चाहिये थी, और उनका नाम अपने कानों से मुनने की आज्ञा न देनी थी। यह है उसका विचार ईसाइयों की क्षमा के विषयमें। अविश्व पत्र प्रिय चारलोटकी दशाके विषयमें और एक जैतृनकी नई शाखा की मांगके विषयमें हैं। परन्तु लिजी, ऐसा दीखता है मानों तुमने इस पत्रका आनन्द नहीं लिया है। मुझे आशा है तुम मसीह तो नहीं बनने जारही हो, और इस व्यर्थक समाचार पर विचार करने का बहाना कर रही हो। क्यों कि हम भी अपने पड़ौसियों के विषयमें ऐसी वार्ते उड़ा सकते हैं और अपने अवसरपर उनकी हँसी उड़ा सकते हैं। '

एलिजाबेथ चिल्लाई — ओह, मैं सर्वथा बदल गयी हूं। परन्तु यह तो बहुत विचित्र बात है!'

पिता—हां, यही तो इसे मजेदार बना रही है। यदि वे किसी और का नाम उडाते तो कुछ बात नहीं थी। परन्तु उसकी ओरसे पूर्ण उपेक्षा और तुम्हारी ओरसे उसकी ओर अनिच्छा प्रकट करना, इससे तो यह सब व्यर्थ की बात ही दीखती है! मैं यदि इस पर कुछ िष्यूंगा तो मि. कालिन्स की चिट्टीके ऊपर कुछ विचार करना न छोड़ंगा। नहीं, जब मैं उसका पत्र पढता हूं तो में उसे विकमसे अच्छा समझता हूं, क्योंकि चालाकी और बना-वटमें मेरा दामाद बढचढकर है। लिजी ! बतलाओ तो लेडी कैथराइन ने इस समाचारके विपयमें क्या कहा था। क्या उसने उसकी स्वीकृति लेनेको उसे बुलाया था ?' इस प्रश्न पर उसकी पुत्रीने उत्तरमें केवल हंस दिया; और क्योंकि यह तिनकसे सन्देहके विना ही पूछा जा चुका था, वह उनके इसे फिर दोहराने से घवराई नहीं। एलिजावेथ ने अपने असली मनोमाबोंको लियानेका पूरा २ यत्न किया और बाहरसे बनावटी भाव दिखानेका प्रयत्न करने लगी। जब वह चिल्लायी थी तो उसे बास्तवमें हंसना उचित था।

उसके पिताने वडी क्रतासे उसके मनको मार दिया था, जबाक उसने मि डारसीकी उपेक्षाकी बात उसे कही थी। और वह कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय इसके कि अपने पिताकी गूढ अनिभज्ञता और भय पर आक्चर्य प्रकट करती थी। उसने देखा तो बहुत ही कम था पर बहुत अधिक सोच रखा था।

# अठावनवां परिच्छेद

यद्यपि एलिजावेथ को आशा थी कि कोई "पत्र वहाँपर न आने के लिये क्षमा करें "इस विषय का आयेगा परत्तु ठीक इससे विपरीत मि. विगले डारसी को साथ लेकर लेडी कैथराइनके कुछ दिन वादही लौंगवौर्न में आपहुंचा। ये दोनों सज्जन प्रातःकाल ही आगये थे। मिसिज वेनट ने अभी उसे उसकी चाची के वहाँ आनेका समाचार सुनाने का अवसर भी नहीं पाया था। जिसके कारण उसकी पुत्री क्षणकाल के लिये घवरा रही थी, कि विगलेने जो कि जेन के साथ अकेले में मिलना चाहता था, प्रस्ताव किया कि चलो सब घूमने चलें। सब मान गये। मिसिज वेनट को घूमने का अभ्यास नहीं था, मेरीके पास समय नहीं था, इस लिये शेष पाँचों घूमने चल पड़े। विगले और जेनने शीध्यही शेष सबको आगे २ चलने दिया। वे दोनों पीछे रहगये, जबिक एलिजाविथ, किट्टी और डारसी तीनों ही एक दूसरेसे वार्तालाप करने लगे। दोनों ओर से बहुत ही कम बातचीत हुई। किट्टी उससे वार्ते करने में बहुत डरती थी। एलिजावेथ मन में एक निराज्ञायुक्त प्रस्ताव लिये हुए थी, और शायद, वह भी ऐसा ही प्रस्ताव लिये हुए था।

वे त्यूकेसिस की ओर जा रहे थे, क्योंकि किट्टी मेरिया को बुलाना चाहती थी । और एलिजावेथने जब और कोई साधारण मार्ग न देखा जब कि किट्टी उनको छोड़कर चली गयी, तो उसने साहस किया और डारसी के साथ अकेली ही चलने लगी । अब उसके निश्चय किये हुए प्रस्ताव करने का समय आगया; और जब वह पूर्ण उत्साह में भर रही थी, उसने क्रारन्त कहा:— " मि. डारसी, मैं एक बहुत स्वार्थी जीव हूं, और अपनी भावनाओं को तृप्त करने के लिये, मैंने न जाने तुम्हारी भावनाओंको कितना घायल किया है। मैं आपको हार्दिक घन्यवाद देनेसे अब नहीं रुक सकती, क्योंकि आपने मेरी अबोध वहन पर अश्रुतपूर्व दया दिखाई है। जबसे मुझे पता लगा है, मैं बहुत ही उत्सुक रही हूं कि मैं आपका कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद करूं। यदि यह बात मेरे सारे परिवार को पता लग जाती, तो मैं अकेली ही आपका धन्यबाद न करती "

डारसीने आश्चर्य और प्रेमसहित उत्तर दिया — "मुझे शोक है, अत्यंत ही शोक है, कि तुम्हें सूचित कर दिया गया है, फिर वह चाहे ठीक २ न किया गया हो, और इसी कारण तुम्हें इतनी बेचैनी हुई है। मुझे पता न था कि मिसिज गार्डनर का विश्वास नहीं करना चाहिये था।"

एलिजवेथ — "तुम मेरी मामी को दोषी न ठहराओ। लीडिया की विवेक हीनताने पहले मुझे थोखा दिया और मैंने समझा कि तुमभी इस मामलेमें संबंध रखते हो और सचमुचही, तबतक मैं बेचैन रही जबतक कि मैंने सब हालात न जान लिये। मैं आपका बारबार धन्यवाद करती हूं, और अपने सारे परिवार की ओर से धन्यवाद करती हूं कि आपने उदारता और दया करके उनको खोज निकालने में और उनका संबंध करादेने में इतने कष्ट उठाये।"

उसने उत्तर दिया — "यदि तुम मुझे धन्यवाद ही देना चाहती हो, तो यह केवल तुम्हारे लिये ही होना चाहिये। क्योंकि तुम्हें प्रसन्न करने की इच्ला ही थी जिसने मुझे इस संबंध में कुछ कार्य करने के लिये उत्साहित किया, मैं इसे अस्वीकार करने का यत्न नहीं करूंगा। परन्तु तुम्हारे परिवार पर मेरा कुछ ऋण नहीं है। यद्यपि मैं उनका अत्यन्त सम्मान करता हूं पर मुझे निश्चय है कि मैंने केवल तुम्हारें ही ध्यान में यह सब कुछ किया है।"

एलिजावेथ सब सुनकर कुछ कह न सकी, वह बोलने में झिझक रही थौ। थोडी चुप्पी के बाद उसके साथीने कहा — " तुम मुझ अपदार्थ

### जय-पराजय

के लिये अति उदारता दिखा रही हो। यदि आपकी भावनाएं अभीतक गत अप्रेल मास के सदृश ही बनी हुई हैं, तो तुरन्त कह दो। मेरी प्रेम और अभिलापाएं उसी तरह स्थिर हैं, परन्तु आपका एक शब्द भी मुझे इस विषयपर सदाके लिये चुप करादेगा। "

एलिजाबेथ, इस समय उसकी असाधारण नीची होती हुई दशाको तथा उसकी उत्सुकताको देखकर वोलनेको विवश हो उठो, और उसी क्षण उसने रुक २ कर वोलते हुए उसे यह समझानेका यत्न किया कि उसके विचार उसी क्षणसे सर्वथा वदल गये हैं जबसे कि उसने उसको इतनी कृपा और प्रेमका विश्वास दिलाया है। इस उत्तरसे वह इतना प्रसन्न हुआ कि पहले कभी न हुआ था, और प्रेमसे विह्वल होकर उसने अपने आपको संभालते हुए भी अपने अनुरागको प्रकट करनेमें कसर न छोड़ी। यदि एलिजाबेथ उसकी आँखोंकी ओर दृष्टिपात करती तो उसे पता लग जाता कि उसकी हार्दिक प्रसन्नताका प्रतिबिंव किस प्रकार उसके मुखको उज्ज्वल कर रहा है। यद्यपि वह देख न सकी, तो भी वह सुन तो सकती थी; और उसने उसे अपनी उन प्रेमभरी भावनाओंको सुनाया कि वह उसको अपने लिये कितना मूल्यवान समझता है। और इसमे उसने अपने प्रेमको प्रतिक्षण अधिकसे अधिक मूल्यवान बनाया।

वै चल रहे थे पर वे किधर जा रहे हैं, इस बातका उनको ध्यान ही न था। वे विचारों में तथा भावनाओं में मग्न हो रहे थे। वे परस्पर बहुत कुछ कहना चाहते थे। एलिजावेथको शीध्र ही पता लग गया कि वे दोनों ही इस आनन्ददायक घटनाके लिये मि० डारसीकी चाचीके ऋणी हैं। क्यों कि जिसने लौंगवौर्नसे वापिस लौटकर उसे सारा हाल सुना दिया कि किस प्रकार वह वहाँ जा कर एलिजबेथसे मिली, अपना उद्देश्य उसे बतलाया, उस पर जोर डाला कि वह उससे विवाह न करें, परन्तु उस ढींठ लड़की ने उसकी बात माननेसे किस प्रकार इन्कार कर दिया। श्रीमती लेडी ने ये सब बातें सुनाकर यह समझा कि उसके भतीजे पर वह अपना

प्रभाव डालकर और एलिजाबेथकी तुच्छता दिखलाकर सफल मनोरथ हो सकेगी, और एलिजाबेथके स्वीकार न करने पर भी अपने भतीजेसे यह स्वीकार करवा लेगी कि वह उस लडकीसे विवाह नहीं करेंगा; परन्तु इसका प्रभाव दुर्भाग्यसे लेडी साहिबाके लिये उल्टाही निकला। वह वहां भी असफल मनोरथ हो गयी।

डारसी ने कहा—" इस समाचारको सुनकर मुझे आशा हो गयी। यद्यपि इससे पहले मैं आशा करने से अपने आपको बचाता रहता था। मैं तुम्हारे स्वभावको तो पर्याप्त जानता था कि यदि तुमने मेरे विरुद्ध ही मनमें अन्तिम दृढ निश्चय कर लिया होगा, तो तुम इसे निर्भय होकर स्पष्ट सरल रीति से लेडी कैथराइनके सामने अवश्य ही स्वीकार कर लोगी।"

एलिजाबेथके कपोल लाल हो गये और उसने हँसते २ कहा—''हाँ, तुम मेरी स्पष्टवादिताको पर्याप्त जानते हो, तभी तुम मुझे ऐसा समझते हो ना ! मैं तुम्हारे मुंहपर ही जो तुम्हें बुरा भला कह चुकी हूं, तो मुझे तुम्हारे सभी संबंधियोंके सामने भी वैसा ही कहना चाहिये था न ? ''

डारसी--'' तुमने जो कुछ मेरे विषयमें कहा था, क्या मैं उसके योग्य नहीं था ? यद्यपि तुम्हारी झिडिकयाँ मेरे विषयमें भूल और अयथार्थ ज्ञानके कारण ही तुमने मुझे दीं थीं, तो भी उस समयका मेरा व्यवहार अवश्य ही कठोर ताडनाके योग्य था। यह क्षमा योग्य न था। मैं इसको सोचकर लिजत होता हं।

एलिजाबेथने कहा—" हमें उस सायंकालकी घटना पर अधिक दोषी कौन है, इस विषय पर झगडा करना अच्छा नहीं। यदि अच्छी तरह से परीक्षा करके देखें तो दोनोंका ही ब्यवहार कुछ कठोर था; परन्तु उसके बादसे, मुझे आशा है, हम दोनों ही अधिक सभ्यता सीख गये हैं।"

डारसी-" मैं अपने-आपको इतनी सरलतासे शान्त नहीं कर सकता हूं। उसकी स्मृति कि जो कुछ मैंने तब कहा था, मेरा व्यवहार, मेरे ढंग मेरा भाव प्रकाशंन, अब तक अनेक महीनोंसे मुझे घोरपीडा पहुंचातें रहे हैं। तुम्हारी झिडकियां इतना अच्छा काम कर गयीं; मैं इस बातको कभी नहीं भुलाऊंगा:—"यदि तुम मुझसे इससे अधिक सज्जनताका व्यवहार करते," यही तो तुम्हारे शब्द थे। तुम नहीं जानतीं, तुम कठिनतासे विश्वास करोगी, उन्होंने मुझे कितना दुःखी कर दिया था; यद्यपि यह मैं मानता हूं कि मुझे उनके समझने में कुछ दिन लगे थे कि वे कितने सच्चे थे।"

एलिजा० — '' मुझे सचमुच पता न था कि उन शब्दवाणोंका प्रभाव तुम पर इतना गहरा होगा, मुझे तिनकसी भी तो संभावना नहीं थी कि उनको इस रूपमें ग्रहण किया जायेगा। ''

डारसी-मैं इसे आसानीसे स्वीकार करता हूं। तुमने उस समय समझा था कि मैं सभी उत्तम भावनाओंसे रहित हूं--मुझे निश्चय है तुमने मुझे ऐसा ही समझा था। मैं उस समयके तुम्हारे चेहेरेके रंगको नहीं भूल सकता, जबिक तुमने कहा था कि मैंने तुम्हें कभी भी यथासंभव इस विचार से संबोधन नहीं किया कि तुमको लुभाउं कि तुम मुझे स्वीकार करो। "

एलिजा० —''ओह ! अब उन शब्दोंको मत दोहराओ, जो मैंने उस समय कहे थे। ये स्मरण अच्छे नहीं हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि बहुत दिनोंसे मैं इन शब्दोंके लिये हृदयसे लज्जा अनुभव करती रही हूं।''

डारसी ने अपने पत्रका विषय छेडा। उसने कहा, '' क्या इस पत्र ने शीधही आपको मेरे विषयमें कुछ अच्छा विचार करनेकी प्रेरणा की थी।' क्या तुमने पढकर, इसमें लिखी हुई बातोंको कुछ महत्त्व दिया था?'

एलिजावेथ ने उसे कहा कि इस पत्रको पढकर उस पर क्या प्रभाव पड़ाथा। और किस प्रकार धीरे २ उसके सारे पहले हठ दूर हो गयेथे। उसने कहा—'' मैं जानता था, कि मैं जो कुछ लिख रहा हूं इससे तुम्हें दु:ख तो पहुंचेगा, परन्तु यह आवश्यक था। मुझे आशा है तुमने उस पत्रको फाड दिया होगा। उसके आरंभमें ही कुछ ऐसी बातें थीं जिससे मैं डरता था कि तुम इसे आगे न पढोगी। मैं कुछ भाव स्मरण कर सकता हूं जिनको जानकर तुमने मुझसे घृणा कर ली होगी।

एलिजा० – वह पत्र निश्चयही जला दिया जाता, यदि तुम इस मेरी प्रितिष्ठाकी रक्षाके लिये आवश्यक समझते, परन्तु यद्यपि हम दोनों सोचनेका कारण रखते हैं। कि मेरी सम्मितयां सर्वथाही अपरिवर्त्तनीय नहीं हैं, मुझे आशा है, तो भौ वे इतनौ शीष्ट्रातासे नहीं बदली जैसा कि उस पत्रमें कहा गया है।

डारसीने उत्तर दिया—'जब मैंने वह पत्र लिखा था, मुझे अपनेपर विश्वास था कि मैं पूर्णतया शान्त और शीतल था, परन्तु तो भी मैं मानता था कि यह पत्र भावोंकी भयंकर कटुतासे भरकर लिखा गया था।

एलिज० - शायद यह पत्र, कटुतासे आरंभ हुआ था, परन्तु यह कटुतामें समाप्त नहीं हुआ था। यह एक उदार भावोंका द्योतक तथा स्पष्ट सच्चा पत्र था। परन्तु पत्रके विषयको अब छोडो। जिसने यह पत्र लिखा था और जिसने इस पत्रको प्राप्त किया था, उन दोनोंके उस समयके भाव सर्वथाही इस समयके भावोंसे भिन्न थे, इसलिये ऐसी अप्रसन्नताकी बातें इस समय भुला देनी चाहियें। तुम्हें कुछ मेरी बातें भी सीख लेनी चाहिएं। पिछली उन्हीं बातोंका स्मरण करना चाहिए जिनको स्मरण करने में तुह्यें प्रसन्नता प्राप्त होती है।

डारसी— इस प्रकारकी किसी बातका मैं तुम्हें श्रेय लैने नहीं दूंगा। तुह्यारे गतदृश्य सर्वथाही पहुंचके बाहर हैं कि उनसे जो सन्तोष उत्पन्न होता है वह फिलासफीका नहीं, प्रत्युत अधिक अच्छी तरह कहा जाये तो वह विस्मृतिका भाव होता है। पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता। पीडादायक

स्मरण हैं जो कि नहीं भुलाये जा सकते, जिनके लिये पश्चात्ताप भी नहीं किया जा सकता और नाँही किया जाना चाहिए। मैं अपने सारे जीवनभर स्वार्थीही रहा हं, कियामें स्वार्थी रहा, यद्यपि सिद्धान्तमें नहीं। वचपनमें जो ठीक था मुझे वही सिखाया गया था, परन्तू मुझे अपने स्वभावको ठौक करनेकी शिक्षा नहीं दी गई थी। मुझे अच्छे सिद्धान्त सिखाये गये थे, परन्तू उनपर आचरण करनेके लिये मझे अभिमान और हठ करना सिखाया गया था। दुर्भाग्यसे में, केवल मात्र एकही पुत्र था जो अपने माता पिता-द्वारा बर्बाद किया गया था, जो यद्यपि स्वयं अच्छे थे, (विशेष करके मेरे पिता अत्युत्तम सभ्य और मिलनसार थे) उन्होंने मुझे आज्ञा दे रखी थी, उत्साहित कर रखा था, प्रत्यत मुझे सिखाया था कि में स्वार्थी और असहिष्णु बन्ं, और अपने परिवारके सिवाय किसीकी भी पर्वाह न करूं। और शष सारे संसारके विषयमें अति तुच्छ भाव रखं। उनकी वृद्धिको और योग्यताको कमसे कमः अपने मुकाबिलेमें अति तुच्छ समझ्। में ८ वर्षसे १६ और २० वर्ष तक ऐसाही रहा, और मैं अवतक भी ऐसाही होता, यदि तुम, मेरी प्रियतम, सुन्दरतम एलिजाबेथ ! मैं तुह्यारा कितन् ऋणी नहीं हूं ? तुमने मुझे एक ऐसा पाठ सिखा दिया है जो वास्तवम बडाही पहले कठोर था, परन्तु अत्यन्त लाभदायक था। एक तुमने मुझे ठीक २ नम्प्र बना दिया है । मैं तुह्मारे पास बिना स्वागत पानेकी आशा-सेही आया था। तुमने मझे दिखला दिया है कि मेरे एक स्त्रीको प्रसन्न करनेके सभी बहाने कितने अपर्याप्त थे, जो कि वास्तवमें प्रसन्न करने योग्य थी।

एलिजा० - क्या तुमने तब अपनेको यह समझा लिया था कि तुह्यें मुझे प्रसन्न करना चाहिए था।

डारसी- निस्सन्देह मैंने समझ लिया था कि तुम मेरे अहंकारके बारेमें क्या सोचोगी ? मैंने तुह्यों अपने चाहने योग्य समझा, और कि तुम मेरा सम्बोधन चाहती हो।

डारसी – मेरे व्यवहार संभवतः अपराधवाले थे, पर वे जानवूझकर न किये गये थे, मैं तुद्धो विश्वास दिलाता हूं। मैंने तुद्धों ठगनेकी कभी कोशिश नहीं की। परन्तु मेरी भावनाएं शायद मुझे कई बार गलत रास्तेपर ले गईं। उस सायंकालके बाद आपने मुझसे कितनी घृणा की होगी।

एलिजा० – तुमसे घृणा की होगी! मैं शायद पहले कोधित थी, पर मेरा कोध शीधही उचित दशाकी ओर ढल गया था।

डारसी- मैं पूछते हुए कुछ डरता हूं, कि जब हम पैम्बरलेमें मिले थे, तो तुमने मेरे विषयमें क्या सोचा था। तुमने मुझे आनेके लिए दोषी ठहराया था?'

एिंजा॰-' नहीं, निस्सन्देह, मैं आइचर्यसे चिकत हुई थी, और कुछ नहीं।'

डारसी-तुद्धारा आञ्चर्य मुझसे अधिक नहीं हो सकता था, जब कि तुमने मुझे देखा । मेरा अन्तः करण मुझे कहता था कि मैं असाधारण नम्प्र व्यवहारके योग्यही नहीं हूं, और मैं मानता हूं कि मुझे अपने उचित भावसे अधिक की आशा भी नहीं थी।

डारसीने उत्तर दिया— तब मेरा उद्देश्य, केवल तुह्यों अपनी शक्तिभर सभ्यताके व्यवहारसे यह दिखलाना था, कि मैं इतना नीच नहीं हूं कि पिछली बातोंपर कोध करूं, और मैं आशा करता था कि तुम मुझे क्षमा कर दोगी। जिससे कि तुह्यारी सम्मित मेरे विषयमें इतनी बुरी न रहे। यह दिखाकर कि तुह्यारी झाडोंने मुझपर प्रभाव डाला है। कितनी शीघ्र अन्य कामनाएं भी उसमें आ मिलीं, यह ठौक २ नहीं कह सकता, परन्तु मैं यह विश्वास करता हूं कि तुह्यों देखनेके आध घण्टेके बादही ऐसा हुआ था।

तब उसने उससे कहा कि जारजियाना आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुई थी, और इसके एकदम बीचमें बोलनेसे आप निराश हो गई थी, बयोंकि

वह विघ्न पड़ने के कारणकी ओर स्वाभाविक ले जानेवाली बात थी। वह शीघ्रही जान गई थी कि उसका डरबोशायरसे पीछा करनेका इरादा उसकी बहनकी कामनाएं हैं जो सरायके छोड़नेसे पहलेही बन चुका था। और उसकी गुरुता और विचारशीलता अन्य किसी कारणसे नहीं उठी थी जितना कि ऐसे उद्देश्यसे आशा की जा सकती थी।

उसने अपनी कृतज्ञता फिर प्रकाशित की, परन्तु यह एक ऐसा विषय था जिसपर आगे दोनों के लिए वार्तालाप करना कव्ट बढानेवाला था।

कुछ मील इस प्रकार आनन्द में भ्रमण करके, और कितनी दूर तक वे चले आये हैं, इसको जाने विनाही, उन्हें अन्त में पता लगा जब कि उन्होंने अपनी घडियोंको देखा, अब घर पहुंचने का समय आगया है।

" मि. विगले और जैन का क्या होगा" अब इस विषय पर वे आक्चर्यमग्न होकर बातें करने लगे। डार्सी उसके विवाह पर प्रसन्न था, इसके मित्रने उसे सूचनाएं दे रखी थीं।

एलिजाबेथ ने कहा — "मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या इसपर तुम्हें आश्चर्य हुआ था ? "

डारसी -- " सर्वथा नहीं, जब मैं चला गया था, तो मैंने अनुभव किया था कि यह शीधही होगा।"

एलिजा - "इसका यह अर्थ निकला कि तुमने उसको आज्ञा देदी है। यह मैंने अनुमानसे जान लिया था।" यद्यपि वह इस बात को सुनकर आइचर्य चिकत होगया था, तोभी उसने जान लिया कि बात तो यही थी।"

डारसी-" मेरे लंदन जाने से पहली सन्ध्या को मैंने उसे स्वीकृति दी थी, यद्यपि मुझे इससे पहले दे देनी चाहिये थी। मैंने उसे यह भी कह दिया था कि मेरे उसके विषय में पहले जो कुछ विचार थे वे व्यर्थ और अनुचित थे। वह बड़ा चिकत हो गया था। उसे तिनक भी संदेह न था। मैंने उसे स्वयं यह भी कहा, कि मैंने पहले उत्टा समझ लिया था कि तुम्हारी बहन शायद उसे नहीं चाहती। पर वास्तव में यह बात नहीं थी। मैं देखता था कि वह तुम्हारी बहन से अत्यन्त अनुराग करता था, इसलिये मुझे उन दोनों की प्रसन्नता में कोई संदेह नहीं रहा था। एलिजावेथ उसके अपने मित्र को ऐसी सरलतासे सब कुछ कहने पर, मुस्करादी।

उसने कहा - क्या तुंमने स्वयं निरीक्षण करके उसको सम्मिति दी थी जब तुमने उसे कहा कि मेरी बहन उससे प्रेम करती है, या केवल मेरी सूचना से, जो मैंने तुम्हें गत बसंत ऋतु में दी थी ? "

डारसी — "पहली बात से । मैंने उसे पाससे पूरा २ ध्यान से देखा है, यहां पर हुई इन अन्तिम दो भेंटों में मैंने जानलिया है कि वह उससे प्रेम करती है ।"

एिळजा – और इस बात की तुम्हारी ओर से दी हुई तसल्ली, मैं समझती हूं, उसको भी तुरन्त ही विश्वास दिला गयी। "

डारसी – हां हां। बिंगले एक सीधा सादा कोमल स्वभाव का पुरुष है। ऐसे उत्सुकता बाले मामले में वह अपनी बुद्धिपर विश्वास नहीं करता था, परंतु उसका मुझपर विश्वास ही उसका सब काम सुगम बना गया। मैं एक बात मानने को बाधित हो गया था, जो कि उस समय यद्यपि अन्यायसे नहीं पर उसे दुःख दे चुकी थी। मैं यह छुपा रखना नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन पिछली सर्दियों में तीन महीने नगर में रही थी, और मैं इसे जानता था, और जानबूझकर उससे छिपाता रहा था। वह कुपित था। परन्तु उसका कोध, मुझे समझा दिया गया है, तुम्हारी बहन की किसी भावनाओं के संदेह में रहने की अपेक्षा, देर तक न रह सका था। उसने मुझे अब हृदय से क्षमा कर दिया है।

एलिजादेथ देखना चाह रही थी कि मि. विगले एक बहुत ही आनंद दायक मित्र था – जो ऐसी सुगमतासे पीछे चलाया जा सकता था, कि उसका मूल्य डालनाही असंभव था। परन्तु उसने अपने आपको रोका। उसने. स्मरण किया, कि उसे अब भी यह सीखना है कि उसपर कोई हंसी उड़ा ये, और इस समय इसे आरंभ करना बहुत जल्दी होगा। बिंगले की प्रसन्नता का ध्यान करके, जो कि निस्मन्देह, उसकी अपनी प्रसन्नता से कम थी, उसने तबतक बार्तालाप जारी रखा, जबतक कि वे घर पर न पहुंच गये। हाल में जाकर वे पृथक् २ हो गये।

## उनसठवां परिछेद

" मेरी प्यारी लिजी! तुम कहां भ्रमण करती रहीं थीं " यह प्रश्न था जो कमरे में घुसते ही जेनसे एलिजबेथनें सुना, और अन्य सभीने भी मैंज के चारों ओर बैठते हुए यही प्रश्न पूछा। उसने इतना ही उत्तर दिया कि वे तबतक इधर उधर भटकतेही रहे और यहां वह स्वयं भी भूली रही। उसके बोलते समय कपोल लाल हो गये थे; परंतु न तो उन्होंने और नांही किसी अन्य वस्तुने सचाई जाननेका उन्हें संदेहभी होने दिया।

सायंकाल चुपचाप बीत गई और किसीने भी कोई असाधारण बात अनुभव नहीं की। प्रसिद्ध प्रेमी बातें करते और हंसते रहे; परंतु गुप्त प्रेमी चुपरहे। डारसी ऐसी मिट्टी का नहीं बना था जो प्रसन्नता की बातपर हंसताही रहे; और एलिजाबेथ, उत्तेजित तथा गडबडाई हुई भी, अधिक अच्छीतरह यह बात जानती थी कि वह जैसा कि होना चाहती थी, वैसीही सुप्रसन्न है। क्योंकि यद्यपि तुरन्त उसके साथ डारसीके विवाहके होनेकी बातथी, तोभी उसके सन्मुख अन्य युराइयांभी थीं। वह सोच रहीथी कि हमारे परिवार के लोग मेरी इस बात को जाननेपर कैसा अनुभव करेंगें। वह इस बातसेभी डर रहीथी कि अन्य बातोंके साथ २ यह एक नापसंदीभी है जिसेकि उसकी सारी संपत्ति और उसके परिणामभी दूर नहीं कर सकते हैं।

रातके समय उसने अपना हृदय जेनके सामने खोलदिया। यद्यपि मिस बेनट के साधारण स्वभावसे सन्देह बहुत दूर रहता था पर यहांपर तो वह सर्वथाही अश्रद्धालु असन्दिग्ध होगई थी।

जेन- तुम मजाक कररहीहो, लिजी! यह नहीं होसकता! मि० डारसीसे संबंध करलेना! नहीं, नहीं, तुम्हें मुझे धोखा नहीं देना चाहिये; मैं तो इसे असंभव समझती हूं।"

एलिजा- ''निस्सन्देह, आरंभ तो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ था! मेरा सारा आधार अब तुमपर है और मुझे निश्चय है यदि तुम मेरा विश्वास नहीं करतीहो तो कोई भी नहीं करेगा। निस्सेन्दह मैं तुम्हें सच कह रही हूं। मैं सत्यके सिवाय कुछ नहीं कर रही हूं। वह अवतक मुझे प्रेम करता है, और हमने विवाह करनेका परस्पर वचन देदिया है।''

जेनने उसकी ओर संदेहभरी दृष्टिसे देखा। ओह, लिजी, यह नहीं होसकता। मैं जानती हूं तुम उसे कितना नापसंद करती हो।"

एिळजा- तुम्हें कुछभी पता नहीं । वे सब बातें भुलादो । शायद मैं उससे इतना कभी प्रेम नहीं करसकी, जितना आजकल करती हूं; परन्तु मेरे जैसी इन घटनाओं में पिछली बातें स्मरण करना अच्छा नहीं होता । यही अन्तिम सभय है जिसकी बात मैं सदा स्मरण रखूंगी ।

मिस बेनट अवतक भी आश्चर्यचिकत दृष्टिसे देख रहीथी। एलिजा-वेथनें फिर और गंभीर होकर उसे इस बातकी सचाईका निश्चय कराया।

जेन चिल्ला उठी— ''ईश्वरको धन्यवाद है। क्या ऐसा हो सकता है तोभी मैं तो तुमपर निश्चयही विश्वास करूंगी। मेरी प्यारी प्यारी लिजी मैं चाहती हूं मैं तुम्हें बधाई दूं,। पर क्या तुम्हें निश्चय हैं— प्रश्न क्षमा करना— क्या तुम्हें पूरा निश्चय है कि तुम उसके साथ प्रसन्न रह सकोगी?

एलिजा०- इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। यह हम दोनों में निश्चित हो चुका है कि हम दोनों ही इस संसार में सबसे अधिक प्रसन्न जोडा होंगें। परन्तु क्या तुम प्रसन्न हो, जेनी ! क्या तुम ऐसा भाई पाकर प्रसन्न होगी ! "

जेन वहुत, बहुतही अधिक । मुझे और विगलेको इससे अधिक प्रसन्नता नहीं हो सकती । परन्तु हम इस विषय को सोचचुके हैं, वार्तालाप करचुके हैं, हम तो इसे असंभवही समझते रहे थे । और क्या तुम उसे सचमुच बहुत प्रेम करती हो? ओह, लिजी! बिना प्रेम के विवाह करनेकी अपेक्षा कुछभी करलेना अच्छा है । क्या तुम्हें पूरा निश्चय है कि तुम्हें जो कुछ चाहिये था वह मिलगया है ।

एलिज०-ओह, हां! तुम केवल तबही सोचोगी कि मैं उससे भी अधिक पागयी हूँ जितना कि मैं चाहतीथी, जबकि मैं तुम्हें स्वयं सब बातें बतलाउंगी।

जेन- "तुम्हारा क्या अभिप्राय है ?"

एलिजा- क्यों, मुझे यह मान लेना चाहिये कि मैं उसे अधिक प्रेम करती थी। मुझे भय है तुम क्रोध करोगी।

जेन—मेरी अत्यंत प्यारी बहन, अब गंभीर बनो । मैं बहुत गंभीरतासे बात करना चाहती हूं । मुझे सब बातें शीध्यही बतादो । क्या तुम बतला सकती हो तुम उसे कितने दिनसे प्यार करती रही हो?"

एिलजा-- यह इतने धीरे २ होता गया कि मैं यह नहीं जानती कि यह कब आरंभ हुआ, परन्तु मुझे विश्वास है इसकी प्रथम तिथि वह थी जबकि पैम्बरले में मैंने उसकी सुन्दर भूमियां देखीं।

दूसरी बार की गंभीर होनेकी चेतावनीने, उचित प्रभाव डाला था, और उसने अपनी प्रेम की गंभीर बातोंसे शीध्यही जेन को सन्तुष्ट कर दिया। जब वह इस प्रसंग को समझ गयी तो उसने और प्रश्न फिर न किये।

उसने कहा- "अब मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। क्योंकि तुमभी मेरे

समानही प्रसन्न होगी। मैं सदा उसका मूल्य करती रही हूं! चाहे कुछ बात न थी, तोभी वह तुम्हें प्रेम करता था, मैं सदा उसका सम्मान करती थी, परन्तु अब, और जबिक वह विंगलेका मित्र है और तुम्हारा पित है, तो मुझे बिंगले और तुम ही अधिक दोनों अधिक प्रिय हो। परंतु लिजी! तुम बहुतही चुप रही हो और मुझसे भी इस बातको बहुतही गुप्त रखती रही हो। तुमने मुझे पैम्बरले और लिम्पटन का कुछ ही हाल सुनायाथा। मुझे इसका सारा हाल किसीट्सरे की कृपासे पता लगा था, तुमसे नहीं।

एलेजाबेथने उसे अपनी बातको गुप्त रखनेका उद्देश्य बतलाया। वह बिगलेको कहना नहीं चाहतीथी, और उसकी अपनी भावनाओं की अनि-श्चित दशा, उसे उसके मित्र का नाम बतलानेसे रोक रही थी; परन्तु अब बह किसी प्रकार भी उससे यह छिपाना नहीं चाहती थी कि लीडियाके बिवाहके लिये उसने कितना कार्य किया है। सब बातें स्वीकार करली गईं, और आधी राततक बार्तालाप होता रहा।

मिसिज बेनट चिल्लाई जबिक वह एक खिडकों के समीप दूसरे दिन प्रातःकाल खड़ी हुई थी, "हे परमेश्वर! यदि वह प्रतिकूल मि. डारसी अब हमारे यहां हमारे प्यारे बिगले के साथ न आवे तो बहुतही अच्छा हो! आखिर वह क्या चाहता है जो सदा यहां आता है। हम इससे उकता उठे हैं; यद्यपि मैं ठीक तो नहीं कह सकती, परन्तु शायद वह शिकार के लिये जाना चाहता होगा, या और कुछ ऐसाही काम होगा। और हमें आकर अब वह तंग न करेगा। हमने उसका करना भी क्या है? लिजी, तुमने उसके साथ फिर घूमने बाहर चले जाना, जिससे कि वह बिगले के मार्गमें विघन न बमें।

एलिजाबेथ एक इतने मनपसंद नुगम प्रस्तावको सुनकर अपनी हंसी वडी कठिनतासे ही रोकसकी, तथापि वह बहुतही प्रसन्न थी कि उसकी माता उसे सदाही ऐसी उपाधियां या नाम देनेका सुअवसर देती रहे।

ज्योंहि कि वे कमरे में घुसे, विगलेने एलिजाबेथको ऐसे गूढभावसे देखा, और ऐसी गर्मीसे हाथ मिलाया, जिससे इस बातमें संदेह न रहा कि उसे पूरी २ सूचना मिल गई है और उसने उसके बाद शीछही उच्चस्वरसे कहा— "मिसिज बेनेट, क्या यहां और अधिक गली मुहल्ले नहीं हैं, जिनमें लिजी आजभी जाकर फिर अपना मार्ग भूल जाये?"

मिसिज बेनटने कहा- मेरी सम्मित है कि मि. डारसी, और लिजी, और किट्टी, ये सब ओकहाम हैं मौण्ट तक घूमने जावें। यह एक बहुत अच्छी लंबी सैर होगी, और मि. डारसी ने वह दृश्य कभी नहीं देखा होगा?"

मि० विंगलेने उत्तर दिया— "यह औरोंके लिएभी वडा अच्छा रहेगा पर मुझे विश्वास है कि किट्टी के लिये यह बहुत दूर होगा— क्यों किट्टी दूर नहीं होगा?"

किट्टीने माना कि वह तो घरपर ही रहना पसंद करेगी। डारसीने उस मौण्ट (पर्वंत) से दृश्य अच्छा दीखेगा यह पहलेही कहदिया, और एलिजावेथने चुपचाप स्वीकार कर लिया। जब वह ऊपर अपने कमरे र तय्यार होनेको गई, मिसिज बेनट यह कहते हुए उसके पीछे २ ऊपर चली गई——

"मुझे बहुतही शोक है, लिजी, कि प्रतिकूल मनुष्य के साथ जान को तुम बाधित की गयी हो, परंतु मुझे आशा है तुम इसकी पर्वाह न करोगी। यह सब कुछ जेनके लिएही है यह तुम जानतीही हो; और इस अवसरपर उससे बातें भी नहीं की जा सकतीं, हां कभी २ करने में हजें नहीं होगा इसी लिये तुम अपने आपको उससे बातों के लिए बहुत असुविधा में मत डालना।

भ्रमण करते समय यह निश्चय किया गया कि मि. बेनट की सायं-कालको स्वीकृति लेली जाये; एलिजाबेथने अपनी मांसे बात करनेका स्वय निश्चय किया। वह यह निर्णय न कर सकी कि उसकी माता उसे इस विषय में क्या कहेगी। कभी तो वह यह सोचती थी कि डारसी की धन सम्पत्ति और प्रतिष्ठा उसको प्रभावित करेगी, कभी वह यह सोचती थी कि वह इस जोडी के विरुद्ध है, पता नहीं वह इसे स्वीकार नांही करें। वह मातासे मिलकर डारसी से पहलेही अस्वीकृति की कोई वात स्वयं सुनने में हर्जं न समझतीथी। डारसी को तो वह केवल प्रसन्नतादायक बातही सुनने में आगे रखना चाहती थी।

सायंकाल जब मि० बेनट पुस्तकालय में गये, तो उसने देखा मि० डारसी भी उठा है और उनके पीछे २ गया है, इस बातको देखकर उसकी घवराहट बढ गई। वह अपने पिता के विरोधको तो नहीं डरती थी, परन्तु उसे इस समय अप्रसन्न किया जायेगा; और उसका कारण एलिजावेथ बनेगी— क्योंकि वही उसकी प्यारी बच्ची, अपने मनपसंद के चुनाव से उसको कष्ट पहुचायेगी, और उसके वियोग हो जानेसे उसे भय तथा शोकसे भर देगी— यह एक दुर्भाग्यपूर्ण विचार था, और इसी विचार में यह दुःख— मग्न बैठी हुई थी, कि इतने में डारसी आगया। उसकी ओर उसने देखा तो डारसी के मुखपर मुस्कराहट थी। इससे उसे कुछ शान्ति हुई। कुछही क्षणमें वह मेज के पास आया, जहां वह किट्टी के पास बैठी हुई थी। उसके काम की प्रशंसा करनेके बहानेसे उसने उसके कान में कहा, " तुम अपने पिता के पास जाओ; वह तुम्हें पुस्तकालय में मिलना चाहते हैं।" वह उसी समय वहां चली गयी।

उसके पिता कमरेमें टहल रहे थे, वह गंभीर और चिन्तित थे उन्होंने कहां "लिजी! तुम क्या कर रही हो ? क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो जो इस पुरुषको चुन रही हो ? क्या तुम सदा उससे घृणा नहीं करती रही हो ?"

अब वह चाह रही थी कि कितना अच्छा होता कि मेरी पहली सम्मा

तियां अधिक युक्तियुक्त होती, सेरे कथन संयत भाषामें होतें। इस तरहसे वह अब उन टिप्पणयों और भाष्योंसे बच जाती, जोउसे अब अपनीही बातोंके विरुद्ध देने पडेंगे। परंतु अब पिता को उत्तर देना तो आवश्यकही था। इस लिये किसी न किसी प्रकार उसने अपने पिता को यह समझा दिया कि उसका प्रेम डारसी से है।

पिता— दूसरे शब्दों में तुम उसे प्राप्त करनेका निश्चय कर चुकी हो ि≥चयही वह धनी पुरुष है, और तुम्हें बहुमूल्य वस्त्र और विद्यासवारियें जैनकी अपेक्षा मिलेंगी। परन्तु क्या ये पदार्थ तुम्हें आनंद दे सकेंगें ?"

एिलजाबेथ-क्या आपको मेरी उससे उपेक्षाके अतिरिक्त कोई और भी आपत्ति है ?

पिता --सर्वथा नहीं। हम सब जानते हैं कि वह अभिमानी तथा अप्रिय लगने वालि है, परन्तु यदि तुम उसे वास्तवमें पसन्द करती हो, तो ये आपित्तयां व्यर्थ हैं।

एिठजावेथ ने आंखोंमें आंसू भरते हुए कहा — "हां हां, मैं उसे पसन्द करती हूं, मैं उससे प्रेम करती हूं। वास्तवमें वह अनुचित अभिमान नहीं करता है। वह पूरा मिलनसार है। आप उसे पूरी तरह नहीं जानते हैं, इसिलये उसके विषयमें ऐसी वातें कह कर कृपा करके मेरे मनको न दुखाइये।"

पिता—" लिजी! मैंने उसे अपनौ स्वीकृति दे दी है। वास्तवमें वह इस प्रकारका पुरुष है कि मैं उसकी मनचाही बातको अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं यह बात अब तुम पर ही छोडता हूं। यदि तुम उसे पाने का निश्चय ही कर चुकी हो। परन्तु मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इस विषय पर भली प्रकार सोव लो। लिजी! मैं तुम्हारे स्वभावको जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम न तो प्रसन्न हो सकती हो नांही आदर पा सकती हो जबतक कि तुम अपने पितका मान नहीं करोगी या उसे अपने से प्रत्येक

बातमें अच्छा न समझोगी । तुम्हारी प्रखरबुद्धि असमान विवाह से तुम्हें अत्यन्त भयमें डाल देगी । तुम अप्रतिष्ठा और दुःखसे कठिनतासे बच सकोगी । मेरी बच्ची ! मुझे इस बातसे दुःख नहीं पहुंचाओ कि मैं तुम्हारे पितको तुमसे आदर पाते हुए न देखूं । तुम नहीं जानती हो कि तुम क्या करने लगी हो । "

एलिजावेथ, यद्यपि उससे प्रभावित हो रही थी, तो भी अपने उत्तर देनेमें वह सच्ची और दृढ थी, और अन्तमें अनेकवार कहकर उसने पिता को विश्वास दिला दिया कि मि॰ डारसीको ही वह पसन्द करती है। उसने वतलाया कि किस प्रकार धीरे २ उसके भाव उसके लिये घटनाओं के अनुसार बदलते गये और ये सब बातें एक दिनमें ही नहीं हुई हैं प्रत्युत कई महीनों तक वह जांचती रही है, उसके सद्गुणों को परखती रही हैं। इस प्रकार अन्तमें उसने अपने पिताको इसी वरसे विवाह करनेको प्रसन्न कर लिया।

पिता ने उसके चुप होने पर कहा — '' अच्छा मेरी पुत्री ! मुझे अब अधिक कुछ नहों कहना है। यदि सब बातें ऐसी ही हुई हैं तो वह तुम्हारे योग्य है। मैं तुम्हें लिजी! किसी ऐसे पुरुषको नहों सौंपना चाहता जो तुमसे कम योग्य हो।

उस उत्तम प्रभावको सम्पूर्ण बनाते हुए उसने अपने पितासे वह सब कहा कि किस तरह मि० डारसी ने अपनी इच्छासे लीडियाके लिये इतना भारी त्याग किया है। उसने ये सब बातें बडे आश्वर्य से सुनीं।

पिता-निस्सन्देह यह सन्ध्या तो आश्चर्यों से भरी हुई है। तो डारसी ने ही सब कुछ किया है—इनकी जोडीको तय्यार किया, धन दिया, उसका ऋण चुकाया और उसको कमीशन (नौकरी) दिलवा दिया। यहां तक तो बहुत ही अच्छा हुआ। इसने मुझे एक विपत्तियों के पहाड से बचा लिया है, और धनको भी बचा दिया है। यदि यह तुम्हारे मामाका कार्य होता

तो मैं उसे अवश्य धन देता, परन्तु जोशीले युवा प्रेमी सब कार्य अपने ही ढंगसे करते हैं। मैं उसे कल धन वापिस करनेकी बात कहूंगा। वह तुमसे अपने प्रबल प्रेमके बदलेमें इस पर बुरा मनायेगा और मधुर वचन कहकर धन लेनेसे इन्कार कर देगा। बस यह मामला सदाके लिये समाप्त हो जायगा।'

तब उसने कुछ दिन पूर्व मि॰ कालिन्सके पत्रके पढनेसे जो एलिजा-वेथ घवरा-सी गयी थी, उसको स्मरण किया; और उस पर कुछ देर हँस कर, उसे कहा कि वह जा सकती है। जाते समय यह भी कह दिया,—— "यदि कोई और जवान पुरुष मैरी और किट्टीके लिये भी आवें तो उनको भी भेज देना, क्योंकि मुझे फुर्सत ही फुर्सत है।"

एलिजाबेथ के मनसे एक बड़ा भारी वोझ उतर गया था, और अपने कमरे में आधा घण्टा आराम करनेके बाद, वह अन्योंके साथ आराम से बातें कर सकती थी। अबतो प्रत्येक वस्तु नया आनंद दे रही थी। परन्तु संध्या-काल शान्ति से बीत गया। अब कोई प्राकृतिक अडचन नहीं थो, और स्वतंत्रता पूर्वक शान्ति और परिचय का समय स्वयं आ रहा था।

जब रातको उसकी माता अपने श्रृगार भवन में गयी, तो वह उसके पीछे २ गयी, और सब आवश्यक बातें उसे कह दीं। इसका प्रभाव बहुत ही असाधारण पडा, क्योंकि इस समाचारको पहले पहल सुनतेही मिसिज बेनट सर्वथा चुप शान्त होकर बैठ गयी और एक अक्षर भी उच्चारण न कर सकी। कई मिनटों तक वह यह भी न सोचसकी कि वह क्या सुन रही है, यद्यपि वह अपने कुटुम्ब की भलाई को समझती थी जोकि उनके परिवार के लिये प्रेमी के रूप में बनकर आई थी। अन्तमें वह होश में आई, कुरसी पर संभली और उठ खडी हुई, फिर बैठ गयी, आइचर्य करने लगी, और अपने को आशीर्वांद देने लगी।

"अत्यन्त शुभ ! ईश्वर मुझपर कृपा करे ! जरा सोचो मेरी प्यारी ! मि. डारसी ! यह किसने सोचा था ? और क्या यह वास्तव में सच है ? ओह मेरी प्यारी लिजी, तुम कितनी धनी और कितनीं बडी बनोगी। कितना जेबखर्च, कैसे जबाहिरात कैसी उत्तम गाडियां तुम्हें मिलेंगी! जेनको क्या मिलेगा, इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैं इतनी प्रसन्न इतनी खुशी हूं। इतना चित्ताकर्षक पुरुष! इतना सुन्दर — इतना ऊंचा ओह, मेरी प्यारी लिजौ! मैं उसे पहले जो नापसंद करती रही हूं उसकी मुझे क्षमा दो। मैं समझती हूं वह मुझे क्षमा कर देगा। प्यारी २ लिजी नगर में एक मकान! प्रत्येक बात आकर्षक है। तीन पुत्रियें तो व्याही गयीं! दस हजार पौंड प्रति वर्ष! ओ: ईश्वर! मेरा क्या होगा। मैं तो इस बातको सोचनेसे ही पागल हो जाऊंगी।

इतना ही लिखना पर्याप्त है कि वह इस संबंध से अत्यन्त प्रसन्न थी एलेजबिथने सुनकर आनंद मनाया और कमरे से चली गयी। अभी उसे अपने कमरे में गये हुए तीन मिनिट नहीं बीते थे कि उसकी माता उसके पास पहुंच गई।

वह चिल्लाई — मेरी सबसे प्यारी पुत्री मैं कुछ सोच ही नहीं सकती हूं। वर्ष में दस हजार पौंड और शायद अधिक ! यह तो लार्डों के सदृशहीं हुए। और फिर एक खास लाइसेंस मिलेगा — तुम्हें तो एक खास लाइन्सेस लेकर ही विवाह करना चाहिये, करनाही होगा। परन्तु मेरी प्यारी, यह तो वत्तलाओं कि मि. डारसी कौनसा भोजन अधिक पसंद करता है, जिसे कि मैं उस के लिये कल बनवा सकूं।

यह एक शोक की बात थी कि उसकी माताका उस सज्जन पुरुष से अच्छा वर्ताव न रहा था। और एलिजाबेथ जानती थी, कि यद्यपि वह अत्यन्त प्रेम करती थी, और उससे अपने नये संबंध की स्वीकृति भी लेली थी, तो भी कुछ और उससे जानने की इच्छा थी। परन्तु दूसरी प्रातः भी अधिक आराम से गुजर गई, क्योंकि मिसिज बेनट सौभाग्य से अपने भावि दामादके रौबदावमें इतनी आ गयौ थी, कि उसने उससे बात करनेमें भी

तव तक साहस न किया जबतक कि वह उसपर विशेष ध्यान देनेमें शक्ति अनु-भव न करने लगी, या अपने अत्यन्त आदरपर उसकी सम्मतिन जान चुकी ।

एलिजाबेथ यह देखकर प्रसन्न थी कि उसका पिता अपने को उससें परिचित कराने के लिये स्वयं कष्ट कर रहा है, और मि. बेनट ने शीध्रही उसे विश्वास दिला दिया कि वह उसका सम्मान करने को प्रत्येक घण्टे में उठने को तय्यार है।

उसने कहा " मैं अपने तीनों दामादों की वड़ी प्रशंसा करता हूं " विकम, शायद, मेरा प्रिय है, परन्तु मैं समझता हूं, मैं तुम्हारे पित को भी ऐसाही पसंद करूंगा जैशांकि जेन के पितको पसंद करूंगा।

## साठवां परिच्छेद

एलिजावेथ के भाव फिर आनंदमग्न होकर मि. डारसी से प्रेमकी बात करने में आतुर हो उठे। उसने कहा "आपने प्रेम करना कैसे आरंभ किया ?" मैं आगे बढना तो तुम्हारा समझ सकती हूं पर आरंभ २ में तुमने प्रेम करना कैसे आरंभ किया ?"

डारसी:-'' मैं वह घण्टा, जगह, दर्शन, शब्द तो नहीं वतला सकता जो आरंभ में प्रेम की नींव वने थे। इसे बहुत देर हो गई। मैं आधा प्रेम म मग्न हो चुका था जब मैंने जाना कि मैं प्रेम करने लगा हूं। ''

एिलजा: — मेरी सुन्दरता से तो तुम्हें पहलेही घृणाथी, मेरे आचार व्यवहार कम से कम तुम्हें असम्य लगते थे, और मैं तुमसे जब बोलती थी तो केवल तुम्हें दुःख देने के लिये ही। अब, सत्य २ बतलाओ, क्या तुम मेरी गुस्ताखी पर प्रसन्न हुये।

डारसी: - मैं तुम्हारे मन की सुन्दरता पर प्रेम करने लगा था। एलिजा: - तुम इसे तुरन्त ही गुस्ताखी भी तो कह सकते हो, इससे कम तो यह थी भी नहीं। बात यह है कि तुम सभ्यताके रोगी थे, मानप्रतिष्ठा और सरकारी ध्यान के रोगी थे। तुम स्त्रियों से घृणा करते थे
क्योंकि वे सदा बोलती रहती हैं, और केवल तुम्हारी मनपसंद बातको
ही सोचती रहती हैं। मैं तुम्हारे लिए इस कारण आकर्षक बन गई क्योंकि
मैं वैसी स्त्री नहीं थी। यदि तुम बास्तव में मिलनसार न होते तो तुम
मुझसे भी घृणा करते, परन्तु यद्यपि तुमने अपने आपको छिपाने के लिये
कई प्रकारके कष्ट उठाये, परन्तु तुम्हारे भाव सदा अच्छे और न्यायोचित रहे
थे और अपने हृदयमें तुम ऐसे मनुष्योंको सदा छिपाये रहे जो तुमसे मिल
सकते थे। इसलिये, मैंने तुम्हें उन मनुष्यों की गिनती करने से बचा
लिया है, और सचमुच, सब बातों का विचार करने पर, मैं इसे पूरा युक्ति
युक्त समझने लगी। वास्तव में, तुम्हें मेरे असली गुणों का तो कुछ भी
पता नहीं हैं, परन्तु इन बातों को तब कौन सोचता है जब कि दो प्रेमी प्रेम
करने लगते हैं। "

डारसी: - क्या यह कोई गुण नहीं था, जब कि तुम नीदरफील्ड में रोगी पड़ी हुई अपनी बहन जेनकी प्रेमसे सेवा कर रहीं थीं ?

एलिजा:— "अतिप्यारी जेन! उसके लिये कौन कमी कर सकता था? पर इसमें भी सब यत्न करके गुण निकाल रहे हो। मेरे उत्तम गुण तुम्हारी रक्षा में ही तो प्रकट हो रहे थे, और तुम उनको बढा चढा-कर यथासंभव कह रहे हो, और इसके बढले में मैं, तुम्हें सदा चिढाने और झगडनेका कारण बनने के लिये अवसर ढूंढती रही हूं, और अब मैं सीधा पूछना आरंभ करती हूं, कि किस वस्तुने तुम्हे इतना अनिछुक बनाया था कि तुम अन्तमें सीधे मार्गपर आगये। किस वस्तुने तुम्हें इतना लज्जा-शील बना दिया था कि जब पहले तो तुमने मुझे बुलाया फिर यहां भोजन किया विशेषकर जब तुमने बुलाया था तो क्या तुम ऐसा देख रहे थे मानों कि तुम मेरी पर्वाह ही नहीं करते हो?

डारसी- क्योंकि तुम गंमीर और मौन थीं, और तुमने मुझे कोई उत्साह नहीं दिलाया "

एलिजा- परन्तु मैं तो द्विविधामें थी।

डारसी- मैं भी तो था।

एलिजा- जब तुम भोजन पर आयेथे तुम मुझसे अधिक बातें कर सकते थे ?

डारसी – एक पुरुष जोकि पहले भुगत चुका हो, कम**ही** बात कर सकता था ।

एलिजा- कैसा दुर्भाग्य है कि तुम्हें एक युक्तिसंगत उत्तर देना चाहिये था, और मुझे भी इतना युक्तिसंगत होना चाहिये था कि मैं उसको मान लेती। परन्तु मैं आश्चर्यं करती हूं कि इस प्रकार कितनी देर तक तुम करते चले जाते, यदि तुम अपनोही इच्छा पर छोड दिये जाते। मैं आश्चर्यं करती हूं कि तुम अपने मुंहसे कब कहते यदि मैं तुमसे कभी पूछती ही न। मेरा विचार है कि तुम्हें लीडियाके ऊपर दया करने के विषय में मेरा धन्यवाद देना शायद अपना गहरा प्रभाव डाल गया, बहुतही गहरा। मैं डरती हूं; उस आचरणसे क्या लाभ होता यदि हमारा सुख एक प्रतिज्ञा भंग करनेसे उत्पन्न हुआ होता? वयोंकि मुझे तो यह बात कहनी ही न चाहिये थी। यह कभी भी न होगा।

डारसी— तुम्हें चिन्ता न करनी चाहिये। आचार पूर्णं रूपसे पालन किया जायेगा। लेडी कैथराईनके न्यायिवरुद्ध प्रयत्नोंसे हम दोनों मिल न सकें, येही तो साधन बने जिनसे कि मेरे सब संदेह दूर हो गये। मैं अपनी वर्तमान प्रसन्नताके लिये तुम्हारे धन्यवाद देने की प्रबल कामना का ऋणी नहीं हूं। मैं तुम्हारी ओरसे बात आरंभ करने के सुअवसरकी खोजमें नहीं था। मेरी मौसी की बुद्धिने मुझे आशा दिला दीथी, मैं उसी समय सब बातों के जाननेको लिये उद्यत हो गया था। एलिजा- लेडी कैथरीन अनंत लाभ देने वाली बनी; इसलिये उसे प्रसन्न करना चाहिये; क्योंकि वह पसंद करती है कि उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे परन्तु मुझे बतलाओ, कौनसी बात तुम्हें नीदर-फील्ड तक लानेका कारण बनी? क्या यही थी कि लौंगबोर्न तक सवारी की और द्विविधा में आकर पड़ गये? अथवा तुम कुछ और भी गंभीर परिणाम सोचकर आये थे?

डारसी-- मेरा वास्तवमें तुम्हें देखने का उद्देश्य था, और यहभी कि मैं निर्णय करूं, यदि मैं कर सकता हूं, कि क्या मैं कभी आशा कर सकता हूं कि तुम मुझे प्रेम करोगी। मेरा प्रण, अथवा मेरा अपना प्रण था कि क्या तुम्हारी बहन अब भी बिंगलेके लिये पक्षपाती है, और वह उसको स्वीकृति देती है, जो कि मैंने अभी दी है।

एलिजा- क्या तुम्हें इतना साहस कभी होगा कि तुम लेडी कैथरीन को कह दो कि उसका क्या होनेवाला है।"

डारसी— मैं साहस की जगह समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं, एलिजा-बेथ! परन्तु हाँ, यह हो ही जाना चाहिये; और यदि तुम मुझे एक कागज दो तो यह सीधाही अभी हो जायेगा।

एलिज० - और यदि मैंने एक पत्र स्वयं न लिखना होता तो मैं तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारे लेखकी सचाई की प्रशंसा करती, जैसा कि एक अन्य युवती ने एकवार की थी। परंतु मेरी भी एक मामी है, जिसे देरतक भुला रखना ठीक नहीं।

क्योंकि एलिजाबेथ यह स्वीकार करना नहीं चाहतौ थी कि उसका डारसीसे प्रेम कितना अधिक समझ लिया गया है, इसीलिये उसने मिसिज गार्डनरके लंबे पत्रका अभीतक उत्तर नहीं दिया था। परन्तु अब, तो इस समाचार को वह देना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि इसका बहुत स्वागत होगा। उसे यह सोचकर भी लज्जा आती थी कि उसको मामा और मामी को तीन दिनतक इस प्रसन्नतासे वंचित रहना पड़ा है; उसने तुरन्त ही नीचे लिखा पत्र लिखा-

#### – पत्र –

मुझे आपका पहले ही धन्यवाद करना चाहिये था, मेरी प्यारी मामी जैसाकि मेरा कर्त्तव्य था कि आपके लंबे, दयामय तथा विशेष सन्तोष-दायक विवरणवाले पत्र का करूं। परन्तु सच बात कहं, तो मैं लिखने सें कुछ घबराती थी। आपने वास्तविक बातसे अधिक ही विचार बना लिये थे। परन्तु अब जितना चाहो आप अपने विचार बना सकती हो। अपनी कल्पनाको दौडा सकती हो, जहां तक इस विषयका संबंध है वहां तक आप जो चाहो सोच सकती हो, और जब तक आप मुझे सचमुच विवाहित न देख लोगी तबतक तुम बडी भूल न करोगी। तुम मुझे शीघा ही दूसरा पत्र अवश्य ही लिखना, और उस व्यक्तिकी पहले पत्रसे भी अधिक इस पत्रमें प्रशंसा करना । मैं आपका बार २ धन्यवाद करती हं कि आप झीलों पर नहीं गयीं। मैं इसको कैसे चाह सकती थी, क्या मैं मूर्ख थी। तूम्हारे टट्टुओं के विषयमें विचार बड़े आनन्ददायक हैं। हम ( पार्क ) बाटिकाके चारों ओर प्रतिदिन घुमा करेंगी । मैं इस जगत्में सबसे अधिक आनन्दयुक्त जीव हूं। शायद अन्य लोगों ने ऐसा पहले कहा हो, परन्तु किसी ने भी इतनी सचाईसे नहों कहा था। मैं जेनसे भी अधिक प्रसन्न हूं। वह केवल मुस्क-राती है, मैं हंसती हूं। मि० डारसी सारे संसारका प्रेम, जो मुझसे बच गया हो, तुम्हें भेजता है। तुम सबने किसमसमें पैम्बरलेमें अवश्य आना है-तुम्हारी इत्यादि।"

मि० डारसीका पत्र लेडी कैथरीनको दूसरी शैलीसे ही लिखा गया था, और मि० कालिन्सके अन्तिम पत्रके उत्तरमें जो उसे मि० बेनट ने पत्र भेजा, उसकी शैली भी सबसे ही पृथक् थी।

- पत्र -

प्रिय महोदय !

मैं आपको बधाई देनेके लिये पुनः कष्ट दे रहा हूं। एलिजाबेथ शीध

ही मि० डारसीकी पत्नी बनेगी। लेडी कैथरीनको यथाशक्ति सांत्वना दो। परन्तु यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने भानजेके पास होता। उसे और भी देना पड़ेगा।'' आपका सच्चा, इत्यादि०।

मि० विंगलेकी वधाइयां, अपने भाईके लिये, उसके आने वाले विवाहके लिये, सर्वथा ही प्रेममयी परन्तु बनावटी थीं । उसने जेनको भी पत्र लिखा था, इसी अवसर पर अपनी प्रसन्त्रता प्रकट करने के लिये, और उसने अपनी सारी ही पहले सम्मान की वातें दोहरायीं,। जेन ठगी जाने वाली नहीं थीं, पर तो भी प्रभावित हुई; और यद्यपि वह उस पर विश्वास नहीं करती थी, तो भी वह जितना उचित था उससे भी अधिक दयापूर्ण पत्र लिखने से उत्तरमें न चूकी।

वह आनन्द जो कि सिस डारसी ने इस समाचारको सुनकर प्रकट किया ऐसा ही सच्चा था, जैसा कि उसके भाई ने उसको पत्र भेजनेमें प्रकट किया था। चार पृष्ठोंका पत्र भी उसके आनन्दको और उसकी अपने भाईके लिये सभी सच्ची प्रेममयी भावनाओंको प्रकट करनेमें अपर्याप्त था।

मि० कालिन्ससे कोई उत्तर या वधाइयां आनेसे पूर्व ही अथवा उस की पत्नीकी ओरसें एलिजाबेथको बधाइयां आनेसें पूर्व ही, लौंगबोर्नके परि-वार ने सुना कि कालिन्स तो स्वयं ल्यूकेस लाजमें आये हैं। इस तुरन्तके परिवर्तनका कारण शीध्र ही स्पष्ट हो गया था। लेडी कैथरीन अपने भतीजेके पत्रको पाकर इतनी कुद्ध हो गई थी, कि शारलोट, जो इस संबंध से बहुत प्रसन्न थी, वहांसे तबतक हट जानेमें ही कुशल समझती थीं जब तक कि वह तूफान ऊपरसे गुजर न जावे। ऐसे समयमें उसकी सखीका वहां आना एलिजाबेथके लिये वास्तविक प्रसन्नता थी, यद्यपि मिलते समय वह यह अनुभव करती थी कि यह आनन्द वडा महंगा खरीदा गया है। जब मि० डारसी ने उसके पति कालिन्स की परेड करने तथा अतिशय खुशामदें

करनेकी बात सब पर प्रकट कर दी थी तो उसने इसे प्रशंसनीय शान्तिसे सहा था। वह सर विलियम ल्यूकस की बात भी सुनना चाहता था, जब उसने उसे पूर्ण करनेके लिये कहा था कि वह गांवके अत्यन्त उज्ज्वलरत को ले जारहा है, और उसने आशा प्रकटकी कि वे अब सब सेटजेम्सके गिर्जेमें बहुत ही अच्छे ढंगमें बार २ मिलेंगे। यदि उसने उस समय अपने कंधोंको हिलाया भी तो तब जबिक सर विलियम दृष्टिसे ओझल हो गये थे।

मिसिज फिलिप्सकी असभ्यता तो और भी अधिक थी और उसकी सहनशक्ति पर शायद एक वडा ही कर थी। और यद्यपि मिसिज फिलिप्स और उसकी बहन उससे वातें युलमिलकर करने में बहुत घंबराते थे, जबिक बिगले अपने हंसमुख स्वभावसे उनके उत्साह को भी बढ़ा रहा था, तो भी जब भी वह बोलती थी, वह निश्चित ही असभ्य या भहा होता था। उसके कारण ही उसकी प्रतिष्ठा नहीं थी यद्यपि इसी कारण वह अधिक मौन रही थी और यही उसे पूरी तरह शोभित वना सकी थी। एलिजावेथ ने वह सब कुछ किया, जो कुछ कि उसकी रक्षाके लिये इन सबकी नजरसे बचानेके लिये किया जा सकता था, और सदा इस बातकी उत्सुक रही थी कि उसे सदा अपने लिये ही नियत रखे और अपने परिवारके लिये कि जिनके साथ कि वह अच्छी प्रकार पूरी २ खलकर बातचीत कर सकती थी; और यद्यपि वेचैन करने वाली भावनाएं जो कि इससे उठ रही थीं, इसके संबंध जोडनेके समयसे ही इसके आनन्द को कम कर रही थीं, तो भी ये भविष्यकी आशा बढा रहीं थीं, और वह उस आनेवाले समय की प्रसन्नतासे प्रतीक्षा कर रही थीं, जबकि वह इस समाजसे जो कि उनको तनिक भी प्रसन्नता नहीं देता, आराम पायेंगे, और सारे ही आराम और सुख अपने कूटुम्बकी पार्टीमें पैम्बरलेमें प्राप्त हो जायेंगे।

६१ वां परिच्छेद

### ३३६

## इकसठवां परिच्छेद

वह दिन माता की प्रेममयी भावनाओं के लिये कितना अच्छा था जबिक मिसिज बेनट अपनी दो सुयोग्य पुत्रियों के विवाहकी चिन्तासे मुकत हुई थी। कितने प्रसन्नतामय अभिमान से बादमें वह मिसिज बिगले से मिली और मिसिज डारसी से बातें करती रही, यह अनुमान किया जा सकता है। में चाहती हूं कि यह अच्छा होता कि में उसके परिवार के लिये कह सकती कि उसकी अपने इतने अधिक बच्चों के प्रबंध के लिये सच्ची इच्छाकी पूर्ति, ने इतना प्रसन्नतादायक प्रभाव उत्पन्न किया था कि उससे वह एक बुद्धिमती, मिलनसार, समयोचित ज्ञान रखनेवाली, अपने शेष जीवन के लिए बन गयी थी; यद्यपि उसके पित के लिये तो यह एक मधुर सौभाग्य की ही बात थी, जोिक आजतक कभी न हो सकी थी। यद्यपि वह अब भी कभी २ उत्तेजित और कभी २ बुद्धिरहित हो उठती थी।

मि. बेनट ने अपनी दूसरी पुत्री के वियोग को बहुत मनाया। उसका उसके प्रति स्नेह ही था जोकि और किसी बातकी अपेक्षा प्रायः उसे घरसे बाहर ले जाता रहता था। वह पैम्बरलेमें जानेसे प्रसन्न होता था विशेष करके जब कि उसकी वहां कोई आशा नहीं करता होता था।

मि० विंगले और जेन नीदरफील्डमें १२ महीने ही रहे। अपनी माताके और मैरिटनके संबंधियोंके इतने पास रहना न तो विंगलेके ही सरल स्वभावके अनुकूल पड़ा नांही जेनके प्रेमी हृदयके अनुकूल रहा। विंगलेकी बहनोंकी प्रिय आकांक्षा तो तब तृष्त हो गयी थीं, जब उसने डवींशायरके निकट ही एक जागीर खरीद ली थीं, और जेन और एलिजावेथ, अन्य सभी प्रसन्नताके साधनोंके साथ २ एक दूसरेसे केवल तीस मील दूरीं पर रहती थीं।

किट्टी, अपने लाभके लिये, प्रायः अपनी दोनों वडी वहनोंके साथ रहा करती थी। वह लीडियाके समान आदेश न पालन करने वाली लड़की नहीं थी; और लीडियाके प्रभावसे वह बचा ली गयी थी। वह उचित ध्यान देनेसे तथा सुरक्षासे, कम कोधी, कम अज्ञानी तथा कम ढीठ हो गयी थी। लीडियाकी सोसायटीका लाभ न उठानेके कारण निस्सन्देह वह सावधानीसे रक्षित की जा रही थी; और यद्यपि मि० विकम ने उसे कई वार अपने पास बुलानेका यत्न किया। उससे प्रतिज्ञाएं की कि वह उसे नृत्यों और नवयुवकोंसे मिलायेगा, परन्तु उसके पिताने उसे कभी जाने की आज्ञा नहीं दीं।

केवल मेरोही एकमात्र पुत्री घरपर रहगई थी, और उसे अपने आपको पूर्णतया योग्य बनानेका समयही नहीं मिलता था, क्योंकि मिसिज बेनट अकेली बैठनेके सर्वथा अयोग्य थी। मेरीको संसारसे और भी अधिक मिलनेकी आवश्यकता थी, परन्तु वह प्रत्येक प्रभातमें संयतभावसेही किसीसे मिलती थो। और क्योंकि वह अपनी बहनोंकी अपेक्षा सुन्दरतामें शीघ्रही उन्नति कर पाई थी, इससे उसके पिताको संदेह हो रहा था कि उसमें यह परिवर्त्तन एकदम कैसे हो गया है।

विकम और लीडियाके चरित्रोंमें उनकी बहनोंके विवाहसे कोई परिवर्त्तन उत्पन्न नहीं हुआ था। उसके मनमें यह विचार उठ रहे थे कि एलिजाबेथको अब तक पता लग चुका होगा कि वह कितना अकृतज्ञ और झूठा था, जिसें कि वह पहले नहीं जानती थी। और ये सब कुछ होते हुए भी, इस बातकी आशा थी कि डारसी शायद इन दोनोंके भविष्यको भी कुछ उज्ज्वल बना दे। एलिजाबेथको जो पत्र बधाई देते हुए लीडियाने लिखा था, उससे यह स्पष्ट हो रहा था कि यद्यपि स्वयं उसने नहीं लिखा तो भी उसके पतिने इसकी आशा उनसे अवश्य की है। पत्रमें इसप्रकार लिखा था:-

### ६१ वां परिच्छेद

336

पत्र

'मेरी प्यारी लिजी! मैं चाहती हूं तुम प्रसन्न रहो यदि तुम मिः डारसीको' मुझसे आधा प्यार भी करती हो जितना कि मैं अपने प्यारे विकमको करती हूं, तो तुम बड़ी प्रसन्न होगी। इतने धनाढचको पाकर तुम बहुत सुखी होगी, और जब तुह्में कोई काम करनेको न हो, तो मुझे आशा है तुम हमारे लिये भी अवश्य ध्यान दोगी। मुझे विश्वास है विकम आपके कोर्टमें के स्थानको बहुतही पसन्द करेगा, और म नहीं समझती कि हमारे पास इतना धन होगा कि हम किसीकी सहायताके विना गुजारा कर सकें। कोई भी स्थान जो ३०० या ४०० पौंड वार्षिक किरायेपर हो, हमारे लिये टीक रहेगा, परन्तु यदि तुम न भी कर सको, तो कृपया डारसीको यह न कहना। आपकी इत्यादि०

एलिजाबेथ क्योंकि इस प्रकारकी वातोंको समाप्त करना चाहती थी कि उससे इस प्रकारकी सहायता की व्यर्थमें आशा रखे, इसलिये उसने उसे ऐसाही उत्तरभी भेज दिया था। हां, ऐसी सहायता, जो वह अपने निजी खर्चको बचाकर उसे भेज सकती थी, भेजती रहती थी। वह यह स्पष्ट जानती थी कि उन दोनोंकी आय तो कम है और वे खर्च उससें बहुत अधिक करते हैं। और भविष्यके लिए भी कुछ संचय नहीं करते हैं। ऐसी अवस्थामें उसकी भेजी हुई धनराशि भी उन्हें कुछ पर्याप्त न होगी। जब २ भी वे मकान बदलते थे तब २ वे जेनसे एलिजाबेथसे कुछ न कुछ सहायता लेकर अपने खर्चके बिल चुकाते थे। उनके रहनेका ढंग,जब कि शक्ति प्राप्त करनेके बाद उनके रहनेको कोई घर न रहा था, अत्यन्तहीं अनिश्चित था। वे सदाही सस्ते स्थानकी तलाशमें इधरसे उधर घूमते फिरते थे, और सदाही अपने सामर्थ्यमें अधिक खर्च करते रहते थे। उसका प्रेम भी लीडियाके लिये उदासीनतामें बदल गया था। लीडियाका प्रेम कुछ अधिक दिन तक टिका था, और अपने

यौवन तथा स्वभावके साथ २ उसने अपने विवाहसे उत्पन्न हुए २ सभी सम्मानके दावे रोक लिये थे।

यद्यपि डारसीने विकमका पैम्बरलेमें कभी स्वागत नहीं किया, तो भी एलिजाबेथके लिये, उसने उसके काममें सहायता भेजी थी। लोडिया कभी २ वहां मिलने आती थी, जब कि उसका पित लंडनमें या बाथमें मौज उडाने जाता था। और बिंगलेके साथ, वे दोनों लगातार वहां इतने दिन ठहर जाते थे, कि बिंगलेका हंसमुख मिजाज भी उनसे उकता जाता था। और वह मजबूरन उनको वहांसे जानेका संकेत करनेमें बाधित हो उठता था।

मिस विगले डारसीके विवाहसे बहुतही दव गई थी, परन्तु क्योंकि वह इसे उचित समझतौ थी कि पैम्बरलेमों कभी २ जाकर मिल आनेके अधि— कारको जारी रखे, उसने सारा कोध दूर कर दिया था। जाजिआनाकी वह भक्त बन गई थी, डारसीके लिए भी सदाकी तरह अधिक ध्यान देती थी, और एलिजावेथका इतना मान करती थी कि सारी पिछली कसर भी निकाल दी थी।

पैम्बरले अब ज्यार्जिआनाका घर था, और बहनोंका प्रेम ऐसाही था जैसा कि डारसी देखनेकी आशा करता था। वे एक दूसरेसे प्रेम करनेके योग्य थे। ऐसा जैसा कि वे चाहते थे। जार्जिआना सब संसारसें अधिक सम्मान एलिजाबेथका करती थी, यद्यपि पहले २ आश्चर्यसे भय करती हुई, उसने सुना कि वह सजीवतासें खिलाडियोंके सदृश उसके भाईसे बातें करती है। डारसी भी एलिजाबेथी प्रतिष्ठा करके उसके प्रेमको जीत गया था। इस बातको जानकर वह उसकी खुली बातोंसे बहुतही प्रसन्न हुई थी। उसके मनने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया था जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। एलिजाबेथकी शिक्षासे सोचना शुरू किया कि एक स्त्री स्वतंत्रता ले सकती है, अपने पतिके साथ, जिस स्वतंत्रताको कि एक भाई

380

कभी भी नहीं देगा अपनी बहनको जो कि उससे दस वर्ष छोटी हो।

लेडी कैथरीन अपने भतीज़ेके विवाहपर घोर कुपित थी और क्योंकि उसने अपनी सारी स्वतंत्रताका यहीं उपयोग करना उचित समझा, इसलिए उसने प्रत्युत्तरमें ऐसा गालियोंसे भरा हुआ, विशेषकर एलिजाबेथके लिए गालियोंसे भरा हुआ पत्र भेजा, कि जिसको पाकर कुछ दिनोंके लिए उनका आपसका वार्तालाप और मिलनाजुलना भी सर्वथा बंद हो गया। परन्तु अन्तमें, एलिजाबेथके समझानेसे डारसीने उस अपराधको भुलाना उचित समझा और सन्धि कर लेनी ही उचित समझी। यद्यपि पहले तो उसकी मांसीने उसका कुछ विरोध किया, पर अन्तमें उसका कोध दूर हो गया। चाहे वह उस प्रेमसे प्रभावित हुई जो कि उसे अपने भतीजेके लिए था, अथवा इस बातसे कि उसकी पत्नी अब उससे कैसा व्यवहार करती है। वह उनके घर जानेको भी खुश हो गई थी, यद्यपि उस स्थानके जंगल खराव हो गए थे। वे जंगल कुछ तो उस घरकी इस नई स्वामिनी (एलिजाबेथ)के कारण और अधिकतर नगरसे उसकी मामी और मामाके साथ आए हुए

अधिकारक कारस भी खरीब हो गए थे।

पूर्णिड वर-परिवारके साथ, वे सदाही घनिष्ट प्रेमसे वंधे रहे। डारसी
और एलिजाबेथ, सूज्ञमुच उनसे प्रेम) करते थे, और वे दोनों उस गहरी
कतज्ञतास उने लोगोंके लिए सदाली परिचित थे, जो कि उसे डवींशायरमें
लोकर अब डोचोंको प्रिलीन के कारण बने थे।

समाप्त

04752

60, VID-J







CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

# हमारे शारदा-औषधालय की कुछ प्रसिद्ध औषधियां।

- १ च्यवनप्राश यह एक प्रसिद्ध रसायन औषध है। इसे १२ मास सेवन करनेवाले नरनारियोंकी सब इन्द्रियाँ बलवान रहती हैं। वृद्धावस्था शीघ्र नहीं आती। दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे सभी अंग ठीक ठीक काम करते हैं। मूत्र तथा वीर्य के सब दोष दूर होते हैं। बच्चों का कद बढता है। दाम १ पाव - - ३।) सवा तीन रुपेया.
- २- कुमार कल्याण इस मीठे शर्वतको दिनमें दो तीन चमचे पीनेसे स्खते हुए बच्चोंका सूखना बंद होजाता है। वे फिरसे मोटे ताजे हो जाते हैं। चारशीशी पीनेसे बच्चा सूखा (शोष) रोगसे अवश्य ही अच्छा हो जाता है। ३० वर्षकी अनुभूत दवा है। दाम-१ शीशी-१॥) डेढ रु.
- ३- आई लोशन- आंखकी सभी बीमारियोंको दूर करता है। उतरते हुए मोतियाबिदको रोक देता है तथा दृष्टिको बढाता है। दाम- ॥) बारह आने।
- ४- बंगचतुष्टय-इस दवाके सेवनसे स्त्रियोंके सब प्रकारके प्रदररोग दूर होते हैं। वे गर्भ धारण करने के योग्य हो जाती हैं।

दाम-५० मात्रा २५ दिन के लिये - १०) दस रुपये।

- ५- पुत्रप्रदा- इस गोलीको तीसरे मासके आरंभमें गर्भवती स्त्री खावे तो निश्चयही पुत्र उत्पन्न होता है। दाम-३ गोली-११) ग्यारह रुपये।
- ६- गर्भप्रदा-इन गोलियोंके सेवनसे रजके सभी दोष दूर होकर ठीक समयपर मासिकधर्म होने लगता है।

दाम- ७५ गोली - १ मास के लिये - ११) ग्यारह रुपये।। इसके अतिरिक्त, हमारे औषधालयमें शास्त्रीय ग्रंथोंमें लिखें हुए सब औषध रस आदि तय्यार किये जाते हैं। रोगीजन अपने रोग का सारा वृत्तान्त लिख भेजें तो उनको लाभदायक औषध हम यहांसे भेज देंगे।

पता- कविराज विद्याधर विद्यालंकार, आयुर्वेदशास्त्री, भिष्गाचार्य शारदा-औषधालय, सीताराम ग्राग, डाकखाना-हैदराबाद-दक्षिण.

# ग्रुभ संदेश हमारी दो ग्रंथमालाएँ

- (१) विद्यालंकार-आर्यवाङ्मय-रत्नमाला (संस्कृत)
- (२) विद्यालंकार-आर्यभाषा-ग्रन्थमाला (हिन्दी प्रन्थ)

हमारी इन ग्रन्थमालाओं में आगे २ संस्कृत तथा हिन्दी के उपन्यास, काव्य, आदि के ग्रन्थ छपेंगे। नं २ में पहले ''कोकसार भाषा'' ग्रन्थ आनन्द कविकृत

(दाम २।) रुपये छन्दोबद्ध हिन्दी अनुवादसहित छप चुका है। यह ग्रन्थ अप्राप्य और लुप्त था। एक महाराजाके पुस्तका-लयसे प्राप्त करके छपवा दिया गया है। जिससे

हिन्दीके एक महाकविका कामशास्त्र पर छन्दोंमें लिखा हुआ सबसे पहला ग्रन्थ आज जगत्के सामने आ गया है। आगे २

पुस्तके मंगानेका पता :— संस्कृतके महा पुस्तके मंगानेका पता :— डॉ॰ संत्यकाम वर्मा, वी. ए. ఈ कवियों ★ श्री विद्याधर विद्यालकार आयुर्वेदालकार के काव्य, विद्यालकार ग्रंथमाला ३७-६ राजेन्द्रनगर, नाटक आदिके सीताराम वाग, डाक-नई दिल्ली ५ हिन्दी अनुवा है साबाद-दक्षिण

अंग्रेंजी उपन्यासोंके हिन्दी
अनुवाद, शिकार आदि विषयों पर
लिखे हुए अनेक ग्रन्थ हमारी इस ग्रंथमाला
में क्रमशः प्रकाशित होते रहेंगे। जो हिन्दी भाषा
के सर्वोद्धगीण साहित्यकी वृद्धि करेंगे। जो लोग हमारी
ग्रंथमालाके स्थिर ग्राहक बन जायेंगे उन्हें हम प्रत्येक पुस्तक पर
दोआना रुपेया कमीशन देंगे। स्थिर ग्राहक बननके लिये केवल एक जवाबी
कार्ड अपने पूरे पतेसहित हमें भेजना पर्याप्त है। इससे हम उन्हें स्थिर ग्राहक नंतर
भेज देंगे जो पुस्तके मंगाते समय उनको कमीशन देने में सदा सहायक सिद्ध होगा।